

# . श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (द्वितीय खरड)



-6

उच्चेरास्फालयन्तं करचरणमहो हेमदण्डप्रकाण्डौ चाह्न प्रोव्हृत्य सत्ताण्डचतरःत्रतन् पुण्डरीकायताक्षम् । विश्वस्यामङ्गलक्षां किमणि हरिहरीत्युन्मवानन्दनादै-धन्दे तं वेयचुडामणिमतुलरसाविष्टचेतन्यचन्द्रम् ॥

> <sub>लेखक</sub> प्रसुद्च ब्रह्मचारी

<sub>मकाशक</sub> रिताप्रेस, **फोरखपुर**  ् सदक स्था,प्रकाशक ् धनश्यामदास गीताप्रस, गोरखपुर

> सं॰ ११८६ प्रथम संस्करण ५२४० मृत्य १८) एक रुपया दो आना सजिल्द ११८) एक रुपया छ: आना

# विषय-सूची

| विषय                                      |       | •      | क्षान |
|-------------------------------------------|-------|--------|-------|
| समर्पण                                    |       |        |       |
| प्राक्कयम                                 | ***   | ***    | 7     |
| १मङ्गलाचरण                                | ***   | ***,   | 38    |
| २कृपाको प्रथम क्रिका                      | ***   | ***    | 9     |
| ३भक्त-भाव                                 | ***   | ***    | 9.3   |
| ४ अद्वैताचार्य और उनका सन्देह             | *** * | ***    | 88    |
| <श्रीवासके घर संकीर्तनारम्म               | ***   | ***    | ₹.    |
| ६धोर-भाव                                  | ***   | ***    | 85    |
| •—श्रीनृसिंद्वावेश                        | ***   | ***    | १२    |
| =श्रीवाराहावेश                            | ***   | ***    | 42    |
| ६ निमाईके भाई निताई                       | •••   | ***    | ६३    |
| १०—स्नेहाकर्पण                            | ***   | ***    | 98    |
| ११व्यासपूजा . * 4                         |       | ***    | =4    |
| १२—भद्रैताचार्यके ऊपर कृपा                | ***   | ***    | 8.5   |
| ११अर्द्वेताचार्यको श्यामसुन्दररूपके दर्शन |       | ***    | 308   |
| १४ प्रच्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि     | ***   | ***    | 118   |
| ९५—निमाई और निताईकी प्रेम-खीखा            | ***   | 144    | 122   |
| १६—द्विविध-भाव                            | ***   | ***    | 180   |
| १७भक्त इरिदास                             | ***   | ***    | 185   |
| १=इरिदासकी मास-निष्ठा                     | ***   | *** ** | 148   |
| ११ - इरिदासजीदारा नाम-माहासम              | ***   | 44.*   | 150   |
| २०समग्रहरिया-साव                          | ***   | ***    | 308   |
| २१मकोंको भगवान्के दशँन                    | ***   | ***    | 326   |
| २२मगवद्भावकी समाप्ति                      | ***   | ***    | २०१   |
| २६प्रेमोन्सस धवधूतका पादीदक-पा            | ल *** |        | 908   |

विषय

| रथ-धर-धरम होरनामका प्रचार        | ***                         | •••    | 5 4 4 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|-------|
| २४ जगाई-अधाईकी क रता, निर        | यानस्दकी उनके उदा           | रके    |       |
| निमत्त प्रार्थना                 | ***                         | ***    | 220   |
| २६—जगाई-मघाईका उदार              | ***                         | ***    | 224   |
| २७-जगाई और सधाईकी प्रपद्मत       | T ***                       | ***    | 248   |
| १८-जनाई-मवाईका प्रधासाप          | *** •                       | ***    | 263   |
| १६ सज्ञन-भाव                     | ***                         | ***    | 200   |
| ३०धोकृष्ण-सीसामिनय               | ***                         |        | २७इ   |
| ३१भक्तीके साथ प्रेम-रसाखादन      | r •••                       | ***    | 282   |
| ३२भगवत्-भजनमें बाधक भाव          | 4**                         | ***    | 338   |
| ३३निद्यामें प्रेम-प्रवाह और का   | जीका भत्याचार               | ***    | ३२७   |
| ३४काजीकी शरणापशि                 | ***                         | •••    | 220   |
| ३४-मकॉकी छोबाएँ                  | ***                         | ***    | 34=   |
| ३६नवानुराग और गोपी-भाव           | ***                         | ***    | ३७४   |
| ३७—संन्याससे पूर्व               | ***                         | ***    | 328   |
| ३ मक्त-धुन्द और गौरहरि           | 440                         | •••    | 384   |
| ३६—राचीमाता और गारहरि            | ***                         | •••    | ४०६   |
| ४०-विच्छुविया और गौरहरि          | ***                         | ***    | 888   |
| ४१ -परम सहदय निमाईकी निर्देश     | यता ***                     | ***    | 455   |
| <b>8</b> २—हाहाकार               | ***                         | ***    | ४३३   |
| चित्र-                           | सूची                        |        |       |
| १गीरप्रमु (दोरङ्गा) टाइटल        | ६श्रीनिताई श्रीर            |        |       |
| २श्रीनिमाई-निताई(तिरङ्गा) १      | का नाम-प्रचार(              | हकरंगा | 1250  |
| ३निताई (दोरङ्गा) ६३              | •जगाई-ग्रघःई-<br>उद्धार (ति | - Tar  | 3\$5  |
| श-यदेताचांचे ( " ) ६»            | द—श्रीवैतन्द महाः           |        |       |
| <ul><li>₹—इिदासका नाय-</li></ul> | संकीतंन-दल (                | )      | 230   |
| (इस्त्रहा) १६०                   | र-काजी-उद्धार (             | .,)    | 385.  |
| (4.10.)                          |                             | , ,    |       |

कीर्तनीयः सदा हरिः। सचित्र श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली ेखक-श्रीप्रभुद्त्तजी बहाचारी श्रीचैतन्यदेवकी इतनी वडी सविस्तर जीवनी अमीतक हिन्दोंमें कहीं नहीं छपी। भगवान और उनके भक्तोंके गुणगानसे भरी हुई इस जीवनीकी पढकर सभी सज्जन लाम उठावें। इसकी भाषा सन्दर है। छपाई उत्तम है। यर्णन सरस है।

श्रीचैतन्यदेवको लीलाओंके विषयमें तो कहना ही क्या? निन्होंने एक बार भी श्रोड़ो सुनी है, उनका चित्र हो जानता है।

सम्पूर्ण पुस्तक पाँच खण्डोंमें समाप्त होगी।
पहला-दूसरा बाएड छग गये हैं। (दूसरा आपके हाथमें हैं) तीहरा, चौथा और पाँचवाँ छपनेके लिये श्रेस में गये हैं, श्रीय ही तैयार होंगे। इस खण्डकी तरह सब खुन्दर साफ रुखासे छपेंगे।

१न्हें पढ़कर लाभ उठानेकी पुनः प्रार्थना है।

पता--गीताशेस, भोरसपूर

## गीताप्रेसकी गीताएँ

१-श्रीमद्भाषद्रीता-[श्रीसांकरभाष्यका साख दिन्द्रां-सनुवाद]
इसमें मूळ भारत है और भारव सामने ही वर्ष छिद्रकर पहने
और समक्रनेमें सुनामता कर दी गार्ग है। मृति, स्कृति,
इतिहासों के मार्गाका साल वर्ष देवा यया है। यह ५०%,
१ विग्न, साधारच जिक्द २॥) यदिया जिक्द
१-श्रीमत्रावद्रीता-मृख, पद्योद, सन्वय, साधारच मार्गारीका,
टिप्पणी, म्रधान और स्वनाविष्य एवं खानासे मार्ग्वयासिसहित, मोटा टाइप, कपदेकी जिक्द, एष्ट १००, बहुरंगे २ विश्व १।)
१-श्रीमद्रावद्रीता-मुखाती-टीका, हिन्द्रीची १।) वाक्षीके समान सूल्या।
५-श्रीमद्रावद्रीता-मराक्षेट्रीका, हिन्द्रीची १।) वाक्षीके समान सूल्या।
५-श्रीमद्रावद्रीता-मराक्षेट्रीका, विश्व १।) वाक्षीके समान सूल्या।

विशेषता यह है कि खोकोंके सिरेपर मानार्य पुषा हुआ है, साइज और टाइप कुद छोटे, पूछ ४६८, सूच्य ॥ॐ) सजिब्द ॥ॐ ६-मोमझाबद्रोता-बंगका-दीका,गीला मं∘५ की तरह मू० १) स० १।)

७-प्रीमस्तवद्गीना-स्रोक, साधारण भाषारीका, टिप्पशी, प्रधान विषय और स्थागने भगवत् प्राप्तिनामक निवन्धसहित, साहज सम्बोद्धा, कोजा राहव, है १६ पण स्वरिष्ठ परस्कर र सुरुष्ट ॥ सर्व ॥ ॥ सर्व ॥ ॥ सर्व

मकोला, मोटा टाइव, ३१६ प्रष्ट सचित्र पुस्तकका मुक्य ॥) स० ॥⊅) द—गांता-मूल, मोटे अस्पतासी, सचित्र, मूल्य ।-) सनिवर ः ।⊅) १-गांता-साभाग भाषाटीका, पावेट-साहुत, समी विषय ॥)

श्-माता-सायाण भाषाटोका, पावेट-साहैक, सभी विषय ॥)
वास्त्रीके समान, सवित्र, पुर १२२, मृस्य ०)॥ स्रविद्य " ०)॥
१०-मीता -आपा, इसमैं क्षीक नहीं हैं। अवर मोटे हैं, १ वित्र मृत्त्री स०।०)

१२-गीता-एक, विष्णुसहस्रमामसीहत, सचित्र चीर सविवर " = ११-गीता-भा x १० इस साहमके दो पन्नोमें सम्पूर्ण

१४-गोता-सूची ( Gita List ) धनुमान २००० गोतार्थोका परिचय॥)

पता-गीतात्रेस, गोरखपुर

### समर्पण

यत्कृतं यत्करिष्यामि यत्करोमि जनार्नृत । तत् त्ययेग कृतं तयं त्यमेय फलसुग् भवेः॥० प्यारे ! लो, यह तुम्हारे कराये हुए कार्यका दूसा। अंश है । अपनी चीजको आप दी स्त्रीकार करो और जिस प्रकार स्त्रामी सेवकके द्वारा अपनी ही वत्तु पाकर उसकी ओर कृपाकी दृष्टिसे देखता है, उसी प्रकार इस दीन हीन, कंगाल, साधनरहित सेवककी की ओर भी कृपा-कटाक्षकी कोरसे एक बार निहार मर ले।

यही इस कृतप्त सेयककी अभिनापा है।

प्रमो ! तुम्हारे कराये हुए कार्योमें अपनेपनके भाव न उठमे पाते । भें भी महात्मा पटट्टदासजीकी मौति निष्कपटमाव-से बनायटीपनको दूर करके हृदयसे कह उट्टूँ—

> ना मैं किया,न करि सकीं, साहिष करता मोर। करत करावत आप है, 'पलट्टा' 'पलट्टा' शोर॥

श्रीहरिवाबाका याँध गँवा ( बदायूँ ) फाल्गुनग्रुहा ६, १६८८ वि०

रुपाकटाक्षका शाकांक्सी— तुम्हारा पुराना सेवक

अभु

७ हे जनावृत ! मेरेदारा जो कुछ हुआ है, हो रहा है और जो आगे होगा यह सब तुमने ही कराया है, इसिंख्ये तुम्हीं इन सबके फलभोक्ता हो।



# प्राक्षथन

**भानन्दलीलामयधित्रहाय** 

हेमामदिब्यच्छियसुन्द्राय ।

तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय

र्वतन्यचन्द्राय नमी नमस्ते ॥# (चैतन्यचन्द्रामृतस्य)

पुण्यवती नवद्वीप नगरीमें मिश्रवंशावतंस पुरन्दर-उपाधि-

विशिष्ट पण्डितप्रवर श्रीजगनाय मिश्रके यहाँ भाग्यवती शचीदेवीके गर्भमें तेरह मास रहकर महाप्रमु गौराङ्गदेव सं० १४०६ शकाच्द

(वि० १५४१) की फाल्युनकी पूर्णिमाके दिन इस धराधामपर

अवतीर्ण हए। बाल्यकाळसे ही इन्होंने अपने अद्भत-अद्भत ऐसर्य प्रदर्शित किये। अपनी अलौकिक बाल-लीलाओंसे से **अ**पने माता-पिता, माई-बन्ध तथा पुरजन-परिजनोंको आनन्दित

 जिनका श्रीविग्रह आनन्द-लीलामय ही बना हुआ है, जिनके शरीरकी सुन्दर कान्ति सुवर्णके समान शोभायमान और देदीप्यमान है, जो प्राणियोंको पूर्ण प्रेम प्रदान करनेवाछे हैं, चन्द्रमाके समान शीतछ

प्रेमस्पी किरणोंके द्वारा मक्तींके सन्तापीको शान्त करनेवाले उन श्रीचैतन्यदेवके चरण-कमलोंमें हम बार-मार प्रमाम करते हैं।

करते हुए जब इनकी अवस्था सात-आठ वर्षकी हुई तब इनवे अप्रज विश्वरूपजी अपने पिता-माताको विलखते छोड्क

संसारत्यागी विरागी बन गये। तब इन्होंने पुत्र-शोकसे दुर्ख हुए माता-पिताको अल्पावस्थामें ही अपने अनुपम सान्त्वनामय वाक्योंसे शान्ति प्रदान की और माता-पिताकी विचित्र भाँतिसे अनुमति प्राप्त करके विद्याच्ययनमें ही अपना सम्पूर्ण समय विताने

लगे । कालान्तरमें इनके पुज्य पिता परलोकवासी हुए, तब सम्पूर्ण घर-गृहस्थीका भार इन्हींके ऊपर आ पड़ा । इसीक्षिये सोटह वर्षकी अल्पायुमें ही ये अन्यापकीके अत्युच आसनपर आसीन हुए और कुछ कालके अनन्तर द्रव्योपार्जन तथा मनोरञ्जन और लोक-शिक्षणके निमित्त इन्होंने राद-देशमें अमण

किया। विवाह पहले ही हो चुका था। शद-देशसे लौटनेपर अपनी प्राणप्रिया प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवीको इन्होंने घरपर नहीं पाया, उन्हें पतिरूपी वियोग-भुजंगने उस ठिया था। माताकी प्रसन्ताके निमित्त उनके आप्रह करनेपर श्रीविष्णुप्रियाजीके साथ इनका दूसरा शिवाहः हुआ । कुछ काल अध्यापकी करते

हुए, और गार्हस्थ्य-जीवनका सुख भोगनेके अनन्तर इन्होंने पितृऋणसे उऋण होनेके निमित्त अपने पूर्व-पितरोंकी प्रसन्ता

और श्राद्ध करनेके छिये श्रीगयाधामकी यात्रा की। वहीपर स्रनामधन्य श्रीसामी ईश्वरपुरीने न जाने इनके कानमें कौन-सा मन्त्र फूँक दिया कि उसके सुनते ही ये पागल हो गये और सदा प्रेम-बाहणीका पान किये हुए उसके मदमें मूळे-से, भटके-से,

उनमत्त-से, सिड़ी-से, पागळ-से बने हुए ये सदा छोकवाहा प्रछाप-सा करने छो । ऐसी दशाम पढ़ना-पढ़ाना सभी कुछ छूट गया। यस, प्रेममें उन्मत्त होकर प्रेमी भक्तोंके सहित अहिनेश श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहना ही इनके जीवनका एकमात्र व्यापार बन गया। पुराना जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। गयासे आनेवर अध्यापक्षीका अन्त होनेपर इनके पुराने जीवनके कार्यक्रमका भी अन्त ही हो गया। यह गौराङ्ग महाप्रसेके जीवनका प्रथम भाग है, जिसका विस्तारके साथ वर्णन पाठक-हुन्द 'श्रीधीचैतन्य-चरितावजी' के प्रथम खण्डमें पढ़ ही जुके होंगे।

महाप्रमुक्ते असली प्रेममय जीवनका आरम्भ तो उनके जीवनके दूसरे ही भागमें होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। प्रथम खण्डको तो उनके असली जीवनकी भूमिका ही समझनी चाहिये। भूमिकाका असली वस्तुके विना कोई महत्व ही नहीं। प्रेम-जीवन ही असली जीवन हैं। जिस जीवनमें प्रेम नहीं उसे 'जीवन' कहना ही पाप है। वह तो 'जइ जीवन' है। जिस प्रकार ईंट-पत्यर प्रच्वीपर पड़े हुए अपनी आयु बिताते हुए भूमिका भार बने हुए हैं, वही दशा प्रेमसे रहित जीवन वितानेवाले व्यक्तिको है। हिन्दीके किसी कविने निम्न पद्योग भूमका कैसा सुन्दर आदर्श बताया है—

त्रेम ही सब प्राणियोंके पुण्य-पथका द्वार है। त्रेमसे ही जगत्का होता सदाःउपकार है॥ ĸ

जिस हृद्यमें प्रेमका उठता नहीं उद्गार है। व्यक्ति यह निस्तार है, वह मनुज भूका मारहे॥

सचमुच प्रेमके बिना जीवन इस भूमिका मार ही है।
महाप्रमुक्ते जीवनमें प्रेम ही एक प्रधान वस्तु है। उनका जीवन
प्रेममय था या वे खर्य ही प्रेममय बने हुए थे। कैसे भी कह
छीजिये, उनके जीवनसे और प्रेमसे अभेद सम्बन्ध हो गया
था। 'गौरजीवन' और 'प्रेम' ये दोनों पर्यायवाची शन्द ही
बन गये हैं। इन बातोंका पूर्णरीक्या तो नहीं, हाँ, कुछ-कुछ
आमास पाठकोंको श्रीश्रीचीतन्य-चरितावछीके पढ़नेसे मिछ जायगा।

'श्रीश्रीचैतम्य-चरितावली' के सम्बन्धमें एक बात हम पाठकों-को बता देना आवश्यक समझते हैं। यह यह कि यह प्रन्य म तो किसी भी भाषाके बन्धका भावानुवाद है और न किसी प्रन्थके आधारपर ही किखा गया है। इसका एक प्रधान कारण है, प्रायः गौराङ्ग महाप्रभुके सम्बन्धका समस्त साहित्य या तो बंगला-भाषामें है या संस्कृत-भाषामें । उस सम्पूर्ण साहित्यके लेखक बंगदेशी ही महानुभाव हैं और वे भी चैतन्य-सन्प्रदायके ही सजन । उन सभी लेखकोंने चैतन्य-जीवनको बंगाली हाय-भाव और रीति-रिवाजोंके ही अधीन होकर लिखा है, क्योंकि बंगाली होनेके कारण वे ऐसा करनेके लिये मजबूर थे। इसके अतिरिक्त एक और भी बात है। आजतक गौड़ीय सम्प्रदायके जितने भी चैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी लेखक हुए हैं, उनका दो बार्तोके ऊपर प्रधान छङ्ग रहा है। एक तो बहैत-बेदान्त-सम्बन्धी

सिद्धान्तको मायायाद बताकर उसकी असच्छाखता सिद्ध करना होर दूसरे गौराङ्गदेवको सभी अवतारोंके आदि-कारण 'अवतारी' के पदपर विठाना । बस, इन दोनों बातोंको भाँति-भाँतिसे सिद्ध करनेके ही निमित्त प्रायः सभी चैतन्यदेवके चरित्र-सम्बन्धी प्रन्य लिखे गये हैं । उन परम मायुक लेखकोंने मायाषादियोंको उटटी-मुल्टी सुनानेमें और श्रीचैतन्यदेवको साक्षात् पूर्ण परमझ नहीं माननेवालोंको कोसनेमें ही अपनी अधिक शक्ति ज्यय की है। मायाशदियोंको मीचा दिखाने और गौराङ्गके 'अवतारिख' को सिद्ध करनेमें गौराङ्गका **अ**सली प्रेममय जीवन छिप-सा गया है। विपक्षियोंका खण्डन करनेमें ये लेखकबृन्द महाप्रभुके 'तृणादिष सुनीचेन तरोरिष सिंहप्याना' बाळे उपदेशको प्रायः भूल गये हैं। उनका यह काम एक प्रकारसे ठीक भी है, क्योंकि उनका जीवनी छिखनेका प्रधान उदेश्य ही यह था, कि छोग सब कुछ छोड़-छाइकर श्रीगौराङ्गको ही साक्षात् श्रीकृष्ण मानकर एकमात्र चेन्हींकी शरणमें आ जायें । श्रीगौराक्षकी शरणमें आये बिना जीवोंकी निष्कृतिका दूसरा उपाय ही नहीं । उन्होंने तो अपने दृष्टिकोणसे छोगोंके परमकल्याणकी ही चेष्टा की और कुछ गीर-भक्तोंमें गौराङ्गका 'अवतारित्वपना' सिद्ध करके अपने परिश्रमको सफळ बना भी छिया।

हमारी इस बातको सुनकर कुछ गौड़ीय सम्प्रदायके महानुभाव

महाप्रभु गौराङ्गदेव साक्षात् परम्रहा परमात्मा नहीं थे ! क्या रागभायका रसाखादन करनेके निमित्त खयं साक्षाद श्रीकृष्ण ही गौररूपसे अवतीर्ण नहीं हुए थे ?' उन महानुभावींके श्रीचरणोंमें में अत्यन्त ही विनम्रमावसे यह प्रार्थना करूँगा कि-श्रीमहाप्रमु श्रीगौराङ्गदेव साक्षात् श्रीकृष्णके अवतार ये या नहीं, इस बातका मुझे पता नहीं, किन्तु वे महान् प्रेमी अवश्य हैं। प्रेमकी प्राप्तिके लिये जितने त्याग-वैराग्यकी आवश्यकता होती है, वह पूर्णरीत्या महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेशके जीवनमें पाया नाता है। भक्तिके परमप्रधान त्याग और वैराग्य ये दी ही साधन हैं। प्रेम मक्तिया फल है। इसीलिये महाव्रमुने प्रेमकी मोक्षसे भी बढ़कर पञ्चम पुरुपार्थ बताया है। उस प्रेमकी **उ**पलब्ध अहैतुकी मक्तिके हारा ही हो सकती है, और भक्ति त्याग-वैराग्यके विना हो ही नहीं सकती। अतः महाप्रमु गौराङ्गके जीवनमें त्याग, वैराग्य और मक्ति इन तीन मार्थोकी तीन प्रथक्-ष्रुपक् धाराएँ बहकर अन्तमें प्रेमरूपी महासागरमें मिलकर वे एक हो गयी हैं। इन पंक्तियोंके लेखकके द्वारा इन्हीं तीनों भावोंको प्रधानता देते हुए यह जीवनी लिखी गयी है। महाप्रभुके जीवन-सम्बन्धी घटनाओंका आधार तो बंगलाकी

'चैतन्य-भागवत', 'चैतन्य-मंगल' और 'चैतन्य-चरितामृत' भादि प्राचीन पुस्तकोंसे छिया गया है और उन घटनाओंको श्रीमद्भागवतके मावरूपी साँचोंमें ढालकर मागवतमय बनाया गया है । इस प्रकार यह महाप्रभु गौराङ्गदेवको उपलक्ष्य बनाकर असली जिसे 'चैतन्य-जीवन' कहते हैं, उसी भागवत चैतन्य-जीवनका इसमें वर्णन है । प्रेम-जीवन ही चैतन्य-जीवन है । श्रीचैतन्यदेवके समान प्रेमके भावोंको प्रकट करनेवाले प्रेमियींका अवतार कभी-कभी ही इस घराधामपर होता है। वे अपने प्रेममय आचरणोंसे प्राणिमात्रको सुख पहुँचाते हैं। इसलिये असली प्रेमी देश. काल और जातिके बन्धनोंसे सदा पृथक् ही रहते हैं। उनका जीवन संकीर्ण न होकर सम्पर्ण संसारको स्रप्य-शान्तिका पाठ पढ़ानेवाला सार्वभीम होता है। वे किसी एक विशेष जातिक भीतर ही क्यों न पैदा हुए हों, किन्तु उनके जपर सभी जातिवालोंका समान अधिकार होता है I सभी देशवासी उन्हें अपना ही मानकर पूजते हैं। इसी दृष्टिको सम्मुख रखकर जैसा कुछ इस लेखकके द्वारा छिखाया गया है, वैसा आपकोगोंके सम्मुख उपस्थित है। उक्त उद्देश्यकी पूर्ति कहाँतक हो सकी है, इसे साम्प्रदायिक संकीर्णतासे रहित पक्षपात-शून्य सहदय समालोचक महानुमाव ही समझ सकते हैं। डॉ, इतनी बांत मैं निरमिमान हीकर बताये देता हूँ कि इस पुरतकमें आये हुए सभी मान श्रीमद्भागवतके अनुकृछ ही हैं। श्रीमद्भागनतकी टीकाओंमें श्रीधरी टीका ही सर्वगान्य समझी जाती हैं, महाप्रमुं भी उसे ही मानते थे । मुझे भी वही टीका मान्य है और उसके बिपरीत जहाँतक में समझता हूँ, इस प्रत्यमें कोई भी मान नहीं आया ।

प्रेमको ही घुष छक्ष्य बनाकर श्रीचैतन्य-चरित्रका वर्णन हो सकता है, किन्तु प्रेम कोई छौकिक माव तो है ही नहीं। उसका वर्णन भछा मायाबद्ध अञ्चानी जीव कर ही कैसे सकता है! प्रेमका वर्णन तो कोई असछी प्रेमी ही कर सकता है। बात तो यह ठीक ही है किन्तु प्रेमकी उपछ्छित्र हो जानेपर फिर उसे इतना होश ही कहाँ रहता है, कि वह उस दशाका वर्णन कर सके। कवीरजी तो कहते हैं—

'नाम-वियोगी ना जिये, जिये तो बाउर होय ॥'

हाल तो नाम-वियोगी प्रेमी जीते ही नहीं हैं, यदि दैव-संयोगसे जी भी पड़ें तो वे छोकवाद्य और संसारी छोगोंकी दृष्टि-में बिल्कुल पागल बन जाते हैं। उन पागलोंसे प्रेम-पथकी बातें जाननेकी आशा रखना दुराशामात्र ही है। यह तो हम-जैसे प्रेमके नामसे अपने स्वार्थको सिद्ध करनेवाले स्वभावके अधीत प्राणियोंके द्वारा ही वे ऐसा काम कराते हैं। इसमें कुछ-न-कुछ लाम तो प्रेम-पथके पथिकोंको होगा ही । जिस प्रकार कोई राजाको देखना चाहता है। किन्तु राजा इमलोगोंकी तरह वैसे ही सब जगह थोड़े ही धुमता रहता है ! उसके पास जानेके लिये सात पहरे-बाठोंसे अनुमति लेनी पड़ती है, तब वहीं जाकर किसी भाग्य-शालीको राजाके दर्शन होते हैं, नहीं तो ऐसे-वैसोंको तो पहले पहरेवाला पुरुष ही फटकार देता है। अब जिस आदमीने पहले कभी राजाको देखा तो है नहीं और राजाको देखनेकी उसकी प्रवठ

इच्छा है, किन्तु असछी राजातक उसकी पहुँच नहीं, तब बह चार आनेका टिकट लेकर माट्यशालामें चला जाता है और वंहाँ राजाका अभिनय करनेवाले बनावटी राजाको देखनेपर उसकी इच्छाकी कुछ-कुछ पूर्ति हो जाती है। यचिप माट्य-शालामें उसे असछी राजाके दर्शन नहीं हुए, किन्तु तो भी उस बनावटी राजाको देखकर वह राजाके वेपभूषा, वक्ष-आमूपण, मुकुट-कुण्डल और रोब-दाब तथा प्रभावके विषयम कुछ करुपना कर सकता है। उस बनावटी राजाके देखनेसे वह अनुमान

छगा सकता है, कि असली राजा शायद ऐसा होगा। इसी प्रकार इस पुस्तकके पढ़नेसे पाठकोंको प्रेमकी प्राप्ति हो सके. यह तो सम्भव नहीं, किन्त इसके द्वारा पाठक प्रेमियोंकी दशाका कुछ-कुछ अनुमान अवश्य छगा सकते हैं। उन्हें इस पुस्तकके पढ़नेसे पता चल जायगा कि प्रेममें कैसी मस्ती है, कैसी तन्मयता है, कैसी विकलता है। प्रेम-रसमें छके हुए प्रेमीकी कैसी अद्भुत दशा हो जाती है, उसके कैसे छोक-बाह्य भाचरण हो जाते हैं, वह किस प्रकार संसारी छोगोंकी कुछ भी परवा न करके पागछोंकी तरह ज़ला करने छगता है। इन सभी बातोंका दिग्दर्शन पाठकोंको इस पुस्तकके द्वारा हो सकेगा। अर्घापकीका अन्त होनेके बाद प्रमुका सम्पूर्ण जीवन

प्रेममय ही था। अहा, उस मूर्तिके स्मरणमात्रसे हृदयमें कितना भारी आनन्द प्राप्त होता है! पाठक श्रिममें जुन्य करते हुए गौराङ्ग- का एक मनोहर-सा चित्र अपने हृदय-पटलपर अद्धित तो करें सुपर्णके समान देदीप्यमान शरीरपर पीताम्बर पढ़ा हुअ

सुवणक समान ददाप्यमान शरारपर पातान्तर पढ़ा हुव है। जमीनतक स्टक्ती हुई चीड़ी किनारीदार एक बहुत है सुन्दर भोती वॅथी हुई है। दोनों ऑलोंकी पुतस्विं जफ चढ़ी हुई हैं। सुस्री हुई ऑलोंकी कोरोंमेंसे अस्नु निकस्कर्त

चरी हुई हैं। खुली हुई ऑख़ीकी कोरोमेंसे अन्नु निकलके उन सुन्दर गोल-कपोलोंको मिगोते हुए वक्षस्यलको तर कर रहे हैं। दोनों हायोंको ऊपर उठाये गैशङ्ग 'हरि बोल, हिर बोल' की सुमधुर ध्वनिमे दिशा-विदिशाओंको गुझायमान कर रहे हैं।

हुमधुर 'चानम् ।दशा-ाबादशाकाका गुक्कायमान कर रह ह । उनकी वुँघरान्ने काली-काली कटें वायुके लगनेसे फहरा रही हैं। वे प्रेममें तन्मय होनेके कारण कुछ पीछकी ओर झक-से गये हैं। चारों ओर आनन्दमें उन्मच होकर भक्तवृन्द नाना माँतिके वाद्य बजा-बजाकर प्रमुक्ते आनन्दको और भी अस्यधिक

बढा रहे हैं। बीच-बीचमें प्रमु किसी-किसी भाग्यवान् भक्तका गाहा-टिक्तन करते हैं, कभी किसीका हाथ पकड़कर उसके साप मृत्य करने रुगते हैं। भावुक भक्त प्रमुके चरणोंके नीचेकी धूरिं उठा-उठाकर अपने सम्पूर्ण शारीरपर मल रहे हैं। इस

स्मृतिमें कितना आनन्द है, कैसा मिठास है, कितनी प्रणयोगासना

मर्स हुई दें ? हाय! हम न हुए उस समय ! धन्य हैं वे भहाभाग जिनके साथ महाप्रमु गौराङ्गदेवने थानन्द-बिहार और सङ्गीर्तन तथा कृत्य किया ! सर्वप्रथम नाम-सङ्गीर्तनका सौमाग्य-सुख उन भाग्यशाङी विधार्थियोंको प्राप्त हुँआ, जो निमाई पण्डितकी पाठशार्टामें पदले थे । जब निमाई गैरहरि हो गये और पाठशार्टाकी इतिश्री हो गयी तब मानो निमाई पण्डित प्रेमपण्डित वन गये । अब वे

गयी तत्र मानी निमाई पण्डित प्रेमपण्डित वन गये। अव वे स्त्रीकिक पाठ न पदाकर प्रेम-पाठ पदानेवाल अध्यापक वन गये। सर्वप्रथम उनके कृपापात्र होनेका सीमाग्य परम माग्यहाली

स्वनामधन्य श्रीरत्नगभी चार्यको प्राप्त हुआ । उन भगवत्-भक्त आचार्यके चरण-कमळोंने हम बार-बार प्रणाम करते हुए इस यक्तव्यको समाप्त करते हैं। पाठकोंको प्रयम परिन्छेदमें ही श्रीरत्नगर्भाचार्यजीके उपर कृपाकी सर्वप्रयम किरणके प्रकाशित

होनेका वृतान्त मिलेगा । इस क्षुद्र लेखककी इतनी ही प्रार्थना है, कि इन सभी प्रकरणोंको समाहित चित्तसे पिढ्ये । ऐसा विश्वास है, इन सब पाठोंके पदनेसे आपको शान्ति

मिलेगी ।

अन्तमें मैं उन श्रद्धेय और कृपाल महात्माओं के चरणोंमें
कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, जी अपने देवदुर्लम दर्शनोंसे

कोटि-कोटि प्रणाय करता हूँ, जो अपने देवदुर्लय दर्शनीसे इस दीन-हीन कंगालको कृतार्थ करते रहते हैं। त्र० इन्द्रजी, त्र० आनन्दजी, त्र० कृष्णानन्दजी, खा० विश्वनायजी

(सम्राट् गौरचन्द्र) आदि अपने प्रेमी धर्म-वन्धुर्भोक्ते भी यहाँ प्रेम-पूर्वक स्मरण कर लेना अपना कर्तन्य समझता हूँ। इनके सम्यन्थमें धन्यवाद या कृतज्ञतां लिखना तो इनके साथ भारी

ď

सन्द्रन्यम चन्यवाद या कृतञ्जता । छलाना ता इनके साथ भारा अन्याय होगा क्योंकि ये अपने हैं और अपनोंके मामने धन्यवाट भौर फुतज्ञता ऐसे शब्द कहना शोमा नहीं देता, किन्तु ये समी भगवान्के प्यारे हैं, श्रीहरिके क्यापात्र हैं। प्रभुके प्यारेंके स्मरण करनेसे भी पापोंका क्षय होता है। अतः अपने पापोंके क्षय करनेके ही निमित्त इनका स्मरण कर लेना ठीक होगा। ये वन्धु श्रीगौर-गुणोंमें अनुराग रखते हुए अपनी सुखमय संगतिसे मुझे सदा आनन्दित और उस्साहित करते रहते हैं।

भगभत्-मक्तोंके स्मरण कर लेनेके पश्चात् तो मैं समझता हूँ, अब फिरसे भगवान्के स्मरणकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि महासाओंका वचन है—

> भक्ति सक्त भगवन्त ग्रह, चतुर नाम वपु एक। इनके पदवन्दन किये, मेंटल विध्न व्यतेक॥

> > -प्रेमी पाढकींसे प्रेमका भिखारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी



शीहरिः

#### मङ्गलाचरण

धंशीविभूपितकराज्ञयनीरदाभात् । पीताम्बरादरुणविम्बफ्टाधरोष्टात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरपिन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तस्यग्रदं न जाने॥

कित प्रिमंगि गतिसे खहे हुए जो आँखोंकी मौहोंको घोड़ी चडाये हुए सदा घाँसुरी ही बजाते रहते हैं, बिनके मुखमण्डलपर आजतक मैंने विपादकी देला देखी ही नहीं, जो अपने सुंबराले काले-काले कन्यों-तक सरकते हुए घालेंके उत्तर गाँच मतुर-पुष्तीके मुझरको पहने रहते हैं, बिनके कर्प्यपुरक्षी बीचमें में वक सोटी-सी सभेद चन्दनकी गोस्न विन्दी शेन और स्था देता हूँ, जिन्हें बाँसुरी बजानेके सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं, जो सदा मुखलोको ही मुखपर पारण किये रहते हैं, वन अपने मुख्लेमनोहर ओहनको ही सम्पूर्ण महस्लोकी मूर्ति मान-कर स्मरण किये लेता हूँ।







श्रीनिमाई-निनाई

#### क्रपाकी प्रथम किरण

निमान्य कर्माणि गुणानतुल्या-न्वीर्याणि लीलातनुभिः इतानि। यदातिहर्योत्पुलकाश्चेगदुगदं भोत्कण्ड उद्दनायति सीति नृत्यति॥ # (श्रीमज्ञा० ७१७ । ३४)

हृदयमें जब सरखता और सरसताका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब चारों ओरसे सद्गुण आ-आकर उसमें अपना निवास-स्थान बनाने छगते हैं। भगवत्-भक्तिके उदय होनेपर सम्पूर्ण सद्गुण उसके आश्रयमें आकर बस जाते हैं। उस समय मतुष्यको पत्तेकी खड़खड़ाहटमें प्रियतमके पदोंकी धमकका

क जिन्होंने अफांके यजीशृत होकर उन्हें खुख पहुँचानेके तिसित्त भाँति-माँतिकी यजीकिक छोजाएँ की हैं, उन धीहरिके शहितीय गुण-कर्मों तमा शहशुत पीप-नराकमांके माहाल्यका शवना करके मेरी सक्तके सारीरमें कभी तो आधन्त हथेंके कारण रोमान्य हो जाते हैं, कभी बाँलोंमेंसे अधुधारा बहने कमती है, कभी गद्गद-कश्टरेस यह यान करने हमाता है, कभी रोता है और कभी उन्मादीकी भौंति प्रेमर्से निसम होकर नृत्य करने हमाता है।

भ्रम होने उगता है, वह पागठकी माँति चौंककर अपने चारों भोर देखने उगता है। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारेकी विरदावठीका बखान करने छगे तब तो उसके आनन्दका पूछना ही क्या है, उस समय तो वह सच्युचमें पागठ बन जाता है और उस बखान करनेवाठके चरणोंमें छोटने छगता है। उसकी स्थित उस विरहिणीकी माँति हो जाती है, जो चातक-पश्चीक मुखसे भी 'पिउ-पिउ' की कर्णाग्रिय मनोहर वाणी झुनकर अपने प्राण-प्यारेकी स्युतिमें अधीर होकर नयनोंसे नीर बहाने छमती है। क्यों न हो, ग्रियतमकी पुण्य-स्युतिमें मादकता ही इस प्रकारकी है।

महाप्रभ अपने प्रिय-शिष्योंके साथ रास्तेमें प्रेमालाप करते हुए अपने घरकी ओर चले वा रहे थे, कि रास्तेमें उन्हें आचार्य रक्षगर्भजीका घर मिला। ये महाप्रभुके सजातीय बाह्मण थे, ये भी सिल्हटके ही निवासी थे। प्रसको रास्तेमें जाते देखकर इन्होंने प्रमुको बड़े ही आदरके साथ बुळाकर अपने यहाँ विठाया। रहन गर्भ महाराय बड़े ही कोमल-प्रकृतिक पुरुप थे। इनके हृदयमें काफी भावकता थी, सरलताकी तो ये मानों मूर्ति ही थे। शास्त्रोंके अध्ययनमें इनका अनुपम अनुराग था। प्रभुके बैठते ही प्रस्पर शाख-चर्चा छिड् गयी । रत्नगर्भ महाशयने प्रसङ्गवश श्रीमद्भाग-वतका एक रूलोक कहा । रूलोक उस समयका था, जब यसना-किनारे यह करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ मगवान्के लिये भोज्य-पदार्थ छेकर उनके समीप उपस्थित हुई थीं । श्लोफों मगवानके उसी स्वरूपका वर्णन था।

वात यों थी. कि एक दिन सभी गोपोंके साथ बलरामजीके सहित भगवान् वनमें गौएँ चरानेके लिये गये । उस दिन गोर्पोने गॅवारपन कर डाला, रीज जिधर गौओंको ले जाते थे उधर न ले जाकर दसरी ही ओर ले गये । उधर बड़ी मनोहर हरी-हरी घास थी, गौओंने घास खूब प्रेमके साथ खायी और श्रीयमुनाजी-का निर्मल स्वच्छ जल-पान किया । गौओंका तो पेट मर गया. किन्तु ग्वाल-बाल बजकी ही ओर टकटकी लगाये देख रहे थे, कि आज इमारी छाक ( भोजन ) नहीं आयी। छाक फैसे आवे, गोपियाँ तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थीं । आज उन्होंने उघर जाकर वनमें गौओंकी बहुत खोज की, कहीं भी पता न चला तो वे छाकको लेकर घर छोट आयी। इधर सभी गोप भूखके कारण तड़फड़ा रहे थे । उन सबने सळाइ करके निश्चय किया कि कतुआ और बल्लुआसे इस बातको कहना चाहिये। वे अवस्य ही इसका कुछ-न-कुछ प्रवन्ध करेंगे । सभी ग्वाल-बाल ध्यारसे भग-वानुको तो 'कनुआ' कहा करते थे और वलदेवजीको 'बलुआ' के नामसे प्रकारते थे । ऐसा निश्चय करके वे भगवानके समीप जाकर कहने लग-भीया कनुआ ! तैंने अधासुर, वकासुर, शकटाप्तर आदि वड़े-वड़े राक्षसोंको बात-की-बातमें मार डाला । बालकोंके प्राण हरनेवाली पूतनांक भी शरीरमेंसे तैंने क्षणभरमें प्राण खींच लिये, किन्तु भैया, तैंने इस राँड भूखको नहीं मारा। यह राक्षसी हमें बड़ी पीड़ा पहुँचा रही है, तैंने हमारी समय-समयपर रक्षा की है, हमारे सङ्कटोंको दूर किया है। आज तू हमारी इस दु:खसे भी रक्षा कर । हमें खानेके ठिये कहींसे कुछ वस्तु दे ।'

गोपोंकी इस बातको सुनकर भगवान् अपने चारों और देखने छो, किन्तु उन्हें खानेकी कोई भी वस्तु दिखायी न दी। उस धनमें कैपके भी पेड़ नहीं थे। यह देखकर भगवान् हुछ चिन्तत-से हुए। जब उन्होंने बहुत दूरतक दृष्टि डाठी तो उन्हें यमुनाजीके किनारे कुछ बेदब माद्याण यब करते हुए दिखायी दिये। उन्हें देखकर भगवान् गोप-बाडकोंसे बोले—'तुम छोग एक काम करो। यमुना-किनारे वे जो बासण यब कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहना—'हम इच्छा और बड़रामके मेंने हुए आये हैं; हम सब छोगोंको बढ़ी भूख छगी है, इमा करते हमें कुछ खानेके छिये दे दीजिये।' वे ग्रुम्हें भूखा समझकर अवश्य ही कुछ-न-कुछ दे देंगे। रास्तेमें ही चट मत कर आना। यहाँ छे आना। सब साध-ही-साथ बाँडकर खारेंगे।'

आना। यहाँ छे आना। सब साय-ही-साय बाँटकर खायँगे। '

भगवान्के ऐसा कड़नेपर वे गोंप-ग्वाल उन ब्राह्मणोंके समीप
पहुँचे। दूरसे ही उन्होंने यह करनेवाले उन ब्राह्मणोंको साधाह
प्रणाम किया और यह-मण्डपके बाहर ही अपनी-अपनी लकुटीके
सहारे खड़े होकर दीनताके साय वे कहने लगे—"हे धर्मके जाननेवाले ब्राह्मणों! हम श्रीकृष्णचन्द और श्रीबल्टेवजीके भेजे हुए
आपके पास आये हैं, इस समय हम समीको बड़ी भारी भूख लगी
हुई है, कृपा करके यदि आपके पास कुल खानेका सामान हो तो
हमें दे दीजिये। जिससे कृष्ण-बल्टरामके साथ हम अपनी
भूखको शान्त कर सकें।' गोपोंके ऐसी प्रार्यना करनेपर वे

ų

मासण उदासीन ही रहे । उन्होंने गोपोंकी बातपर ध्यान ही नहीं दिया। जब इन्होंने कई बार कहा तब उन्होंने रखाईके साथ कह दिया—'तुम छोग सचमुच बड़े मूर्छ हो, छरे, देवताओंके भागमेंसे हम तुन्हें कैसे दे सकते हैं ? भाग जाओ, यहाँ कुछ खाने-पीनको नहीं है ।' मासणोंके इस उत्तरको सुनकर सभी गोप दु:खित-मावसे मगवान्के समीप छौट आये और उदास होकर कहने छगे—'मैया कसुआ, तैंने कैसे निर्दमी मासणोंके पास हमें मेज दिया। कुछ देना-छेना तो अखग रहा, वे तो हमसे प्रेमपूर्वक बोले भी नहीं। उन्होंने तो हमें फटकार बताकर यह-मण्डपसे भगा दिया।'

गोपोंकी ऐसी बात सुनकर भगवान्ने कहा—'वे कर्मठ मालाण हमारे दु:खको भला क्या समझ सकते हैं, जो स्वयं स्वर्ग- सुखका लोगी है, उसे दूसरेके दु:खकी क्या परवा । अवकी तुम लोग उनकी क्रियोंके समीप जाओ, उनका इदय कोमल है, वे शरीरसे तो वहाँ हैं, किन्तु उनका अन्तःकरण मेरे ही समीप हैं। वे तुम लोगोंकी जरूर कुछ-न-कुछ देंगी । तुम लोग हम दोनों माइयोंका नाममर ले देना।' इस वातको सुनकर गिवगिदाते हुए गोपोंने कहा—'भैया कनुआ ! हम तेरे कहनेसे और तो सभी काम कर सकते हैं, किन्तु हम जनानेमें न जायेंगे, त हमें। क्रियोंके पास जानेके लिये मत कहे।'

#### श्रीधीचैतन्य-चरितावली २

Ę

भगवान्ने हँसते हुए उत्तर दिया—'अरे, मेरी तो जान-पहिचान जनानेमें ही है। मेरे नामसे तो वे ही सब कुछ दे सकती हैं। तम खोग जाओ तो सही।'

भगवान्की बाह्यण-पितयोंसे जान-पिहचान पुरानी थी। वात यह थी कि मधुराकी मालिन पुष्प चुननेके निमित्त नित्य-प्रित बुन्दावन आया करती थीं। जब वे बाह्यणोंके घरोंमें पुष्प देने जाती तभी कियोंसे श्रीकृष्ण और वल्रामके अहुत रूप-छावण्यका वखान करतीं और उनकी अलैकिक छीछाओंका भी गुणगान किया करती । उन्हें झुनते-सुनते बाह्यण-पितयोंके हृद्यमें इन दोनोंके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। वे सदा इनके दर्शनोंके लिये छरपटाली रहती थीं। उनकी उत्सुकता आवश्यकता-से अधिक बढ़ गयी थी। उनकी उत्सुकता पूर्ण करनेके ही निमित्त भगवान्ने यह छीछा रची थी।

जब सगवान्ने कई बार जोर देकर कहा तब तो उदार मनसे गोप श्राह्मण-पित्नयोंके पास पहुँचे और उसी प्रकार दीनताके साथ उन्होंने कहा—'हे ब्राह्मण-पित्नयों । यहाँसे योषी ही दूरपर बजदेवजी और श्रीकृष्णचन्द्रजी बैठे हैं। वे दोनों ही बहुत भूखे हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ खानेकी वस्तु हो, तो उन्हें जाकर दे आओ।' श्राह्मण-पित्नयोंका इतना 'सुनना पा, कि वे प्रेमके कारण अधीर हो उठी। यह सुनकर कि श्रीराम-कृष्ण भूखें चैठे हैं उनकी अधीरताक ठिकाना नहीं रहा। जिनके दर्शनोंकी

चिरकालसे इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्तिके दर्शनके लिये नेत्र छटपटा-से रहे थे, वे ही श्रीकृष्ण-बल्राम मूखे हैं और मोजनकी प्रतिक्षा कर रहे हैं, इस बातसे उन्हें सुख-मिश्रित दु:ख-सा हुआ । वे जल्दीसे मॉति-मॉतिके पकवानोंको यालोंमें सजाकर श्रीकृष्णके समीप जानेके लिये तैयार हो गर्या । उनके पतियोंने बहुत मना किया, किन्तु उन्होंने एक मी न सुनी और प्रेममें मतवाली हुई जल्दीसे श्रीकृष्णके समीप पहुँचनेका प्रयक्ष करने लगी।

उस समय भगवान् खूब सज-बजकर ठाठके साथ खड़े-खड़े उसी और देख रहे थे, कि कोई आती है या नहीं। भगवान् व्यासदेवजीने बड़ी ही सुन्दरताके साथ भगवान्के उस मधुर गोपवेशका सजीव और जीता-जागता चित्र खींचा है। भगवान्-का उस समयका वेश कैसा है--- 'उनका शरीर नूतन मेघके समान स्थाम रंगका है । उसपर वे पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमें वनमाला शोभित हो रही है। मस्तकपर मोरपंखका मनोहर मुकुट शोभित हो रहा है, सम्पूर्ण शरीरको सेलखड़ी, गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुनारज आदि भाँति-माँतिकी धातुओंसे रॅंग लिया है। कहीं गेरूकी लकीरें खीच रखी है, कहीं यमुना-रज मछ रखी है,, कहींपर सेछखड़ी धिसकर उसकी विन्दियाँ लगा रखी है। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीरको सजा लिया है। कार्नोमें माँति-माँतिके कोमल-कोमल पत्ते उरस रखे हैं ! सुन्दर

नटका सा वेश बनाये एक मित्रके कन्चेपर हाथ रखे हुए हैं। उनकी काळी-काळी बुँचुराळी ठटें सुन्दर गोळ कपोळींके ऊपर ळटक रही हैं। मन्द-मन्द सुस्कराते हुए उसी ओर देख रहे हैं। भगवान्के ऐसे मनोहर वेशको देखकर कौन सहदय पुरुप अपं आपेमें रह सकता है! आचार्य रत्नगर्मका कण्ठ वड़ा ही कोमर और सुरीळा था, वे बड़े ळहजेंके साथ प्रेममें गद्गद होकर हर क्रोकको पढ़ने ळगे—

ध्यामं हिरण्यपरिधि धनमास्यबर्ह-धातुप्रवालनटवेपमनुत्रतांसे विन्यसाहस्तमितरेण धुनानमञ्ज कर्णोत्प्रलालककर्पोलमुखाङजहासम्

( श्रीमद्भा• पू॰ १०।२३ । २२ )

tt

बस, इस कोकका धुनना था, कि महाप्रमु प्रेममें उन्मस-से हो गये । जोरोंके साथ जहाँ बैठे थे, वहींसे उछले और उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पढ़े। उन्हें न शरीरका होश है न स्थानका । ये बेहोश पढ़े जोरोंके साथ छम्बी-छम्बी साँसें ले रहे थे, पोड़ी देरमें कहने छगे—'आचार्य, मेरे हदयमें प्रेमका सम्रार कर दो, कानोंमें अमृत मर दो । फिरसे मुझे कोक सुना दो। मेरा हदय शीतल हो रहा है । अहा—'श्यामं हिरण्यपरिषं' कैसे-कैसे, हाँ-हाँ फिरसे सुनाइये।' आचार्य उसी छहनेके साथ फिर फोफ पढ़ने छगे— श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यबर्ह-धातुभवालनटवेपमनुवतांसे

विन्यस्तइस्तमितरेण धुनानमञ्ज

कर्णीत्पळाळककपोळमुखाञ्जहासम् ॥

( श्रीमझा॰ प्॰ १०। २६। २२)

दूसरी बार श्लोकका श्वनना या, कि महाप्रभु जोरोंसे फूट-फुटकर रोने छगे। इनके रुदनको सुनकर आस-पासके बहुत-से आदमी वहाँ जुट आये । समी प्रमुकी ऐसी दशा देखकर चिकत हो गये। आजतक किसीने भी ऐसा प्रेमका आवेग किसी भी पुरुपमें नहीं देखा था । प्रभुके कमळके समान दोनों नेत्रींकी कोरोंसे श्रावण-मादोंकी वर्षाकी माँति शीतल अश्रुकण गिर रहे थे। वे प्रेममें विद्वल होकर कह रहे थे--- ध्यारे कृष्ण! कहाँ हो ? क्यों नहीं मुझे हृदयसे चिपटा छेते । अहा, वे ब्राह्मण-पश्चियाँ धन्य हैं. जिन्हें नटनागरके ऐसे अद्भुत दर्शन हुए थे।' यह कहते-कहते प्रमुने प्रेमावेशमें आकर रक्षणर्भको जोरोंसे आर्छिंगन किया । प्रभुके आङ्गिनमात्रसे ही रतगर्भ उन्मत्त हो गये । अन्रतक तो एक ही पागळको देखकर छोग आश्चर्यचिकत हो रहे थे, अब तो एक ही जगड़ दो पागल हो गये। रसगर्भ कमी तो जोरोंसे हॅसते, कभी रुदन करते और कमी प्रभुके पादपद्योंमें पहकर प्रेमकी मिक्षा माँगते । कभी रोते-रोते फिर उसी खोक-को पढ़ने छगते । रत्नगर्म ज्यों-ज्यों श्लोक पढ़ते, प्रभुकी वेदना त्यों-ही-यों अत्यधिक बढ़ती जाती। वे श्लोकके श्रवणमात्रसे ही

बार-बार मृछित होकर गिर पड़ते थे। रक्षणभेको कुछ भी होश नहीं था, वे बेसुघ होकर रुजेकका पाठ करते और बीच-बीचमें जोरोंसे रुदन भी करने छगते। जैसे-तैसे गदाघर पण्डितने पकड़कर रक्षणभेको रुजेक पढ़नेसे शान्त किया। तब कहीं जाकर प्रमुको कुछ-कुछ बाख झान हुआ। कुछ होश होनेपर सभी मिछकर गंगा-कान करने गये और फिर सभी प्रेममें छके हुए-से अपने-अपने घरोंको चले गये। इस प्रकार प्रमुकी सर्वप्रयम कृपा-किरणके अधिकारी रत्नगर्माचार्य ही हुए। उन्हें ही सर्व-प्रयम प्रमुकी असीम अनुकन्पाका आदि-अधिकारी समझना चाहिये।



#### भक्त-भाव

कुणादपि सुनीचेन तरीरपि सहिष्णुना। समानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥॥ (श्रीकृष्यचैतन्यशिषाध्क)

भक्त-गण दास्य, सङ्य, बात्सल्य, शान्त और मधुर इन पाँचों भाषोंके द्वारा अपने प्रियतमकी वपासना करते हैं। वपा-सनामें ये द्वी पाँच भाव मुख्य समझे गये हैं, किन्तु इन पाँचोंमें भी दास्य-भाव द्वी सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान है। या यों कह छीजिये कि दास्यभाव द्वी इन पाँचों भावोंका मुख्य प्राण है। दास्यभाव-के विना न तो सख्य द्वी हो सकता है और न वारसल्य, शान्त तथा मधुर द्वी। कोई भी भाव क्यों न हो, दास्यभाव उसमें अव्यक्तरूपसे जरूर छिया रहेगा। दास्यके बिना प्रेम हो द्वी

छ घपने आपको तृत्त्ति भी भीचा समझना चाहिये तथा तस्ते भी अधिक सहनशील बनना चाहिये। स्वयं तो सदा अमानी ही बने रहना चाहिये, किन्तु बूसरोंको सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिये।

अपनेको ऐसा बना जैनेपर ही बीकुम्या-कीर्तनके बाधकारी वन सकते हैं। क्योंकि बीकुष्ण-कीर्तन प्राधार्योंके लिये सर्वदा कीर्तनीय वस्त है। नहीं सकता। जो स्वयं दास बनना नहीं जानता वह खामी कमी वन ही नहीं सकेगा, जिसने स्वयं किसीकी उपासना तथा वन्दना नहीं की है, वह उपास्य तथा वन्दनीय हो ही नहीं सकता। तमी तो अखिल बहाण्डकोटिनायक श्रीहरि स्वयं अपने श्रीमुखंसे कहते हैं 'क्षांतांऽइं तेन चार्जुन' हे अर्जुन! भक्तोंने मुझे खरीद लिया है, मैं उनका क्षीतरास हूँ। क्योंकि वे स्वयं वरा-चर प्राणियोंके स्वामी हैं इसल्यि स्वामीयनेक मानको प्रदर्शित करनेके निमित्त ने भक्त तथा बाह्यणोंके स्वयं दास होना स्वीकार करते हैं और उनकी पदरजको अपने मस्तकपर चढ़ानेके निमित्त सदा उनके पीछ-पीछे पूमा करते हैं।

महाप्रभु अब मायावेशमें आकर मक्कोंके भागोंको प्रका करने छमे । मक्कोंको सम्पूर्ण छोगोंके प्रति और भगवत्-मक्कोंके प्रति किस प्रकारके आचरण करने चाहिये, उनमें भागवत पुरुपोंके प्रति कितनी दीनता, कैसी नम्नता होनी चाहिये, इसकी शिक्षा देनेके निभिन्न वे स्वयं आचरण करके छोगोंको दिखाने छगे । क्योंकि वे तो मिक्क-मावके प्रदर्शक मक्कशिरोमणि ही ठहरे । उनके सभी कार्य छोकमर्यादा-स्थापनके निमित्त होते ये । उन्होंने मर्यादाका उद्धंघन कहीं भी नहीं किया, यही तो प्रमुके जीवनमें एक मारी विशेषता है ।

अध्यापकीका अन्त हो गया, बाह्यशास्त्र पदना तथा पदाना दोनों ही छूट गये, अब न वह पहिला-सा चाम्रत्य है और न मक-भाव १३ -शालार्य तथा बाद-निनादकी उन्मादकारी घुन, अन तो इनपर

प्रति प्रातःकाल गङ्गा-कानके निमित्त जाने लगे । रास्तेमें जो भी भाक्षण, वैष्णव तथा वयोष्ट्र पुरुष मिलता उसे ही नम्रतापूर्वक प्रणाम करते और उसका आशीर्वाद प्रहण करते ।

गङ्गाजीपर पहुँचकर ये प्रत्येक वैष्णवकी पदध्िको अपने मस्तक्षपर चढ़ाते । उनकी बन्दना करते और भावावेशमें आकर कभी-कभी प्रदक्षिणा भी करने लगते । सक्तगण इन्हें माँति-माँतिक आशीर्वाद देते । कोई कहता—'भगवान् करे आपको भगवान्-की अनन्य मिककी प्राप्ति हो ।' कोई कहता—'आप प्रमुके परम प्रिय वनें ।' कोई कहता—'श्रीकृष्ण तुम्हारी सभी मनोकामनाओंको पूर्ण करें।' सबके आशीर्वादोंको सुनकर प्रमु उनके सरणोंमें छोट जाते और पूर-मूटकर रोने लगते। रोते-

रोते कहते—'आप सभी वैष्णविक आशीर्वादका ही सहारा है, मुझ दीन-हीन कङ्गाल्पर आप सभी लोग कृपा कीजिये। भागवत पुरुप बड़े ही कोमल स्वमावके होते हैं, उनका हृदय करुणासे सदा भरा हुआ होता है, वे पर-पीझको देखकर सदा

दूसरी ही धुन सवार हुई है, जिस धुनमें ये सभी संसारी कामोंको ही नहीं भूछ गये हैं, किन्तु अपने आपको भी विस्पृत कर बैठे हैं। इनके भाव अछीकिक हैं, इनकी वार्ते गुढ़ हैं, इनके चरित्र रहस्यमय हैं, मछा सर्वदा स्वार्थमें ही सने रहनेवाले संसारी मनुष्य इनके भावोंको समझ ही कैसे सकते हैं। अब ये निख- दुखी हुआ करते हैं। मुझ दुखियाके दुखको भी दूर करो मुझे श्रीकृष्णसे मिटा दो, भेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, में सत्संकल्पको सफल बना दो। यही मेरी आप सभी बैप्णवें चरणोंनें विनीत प्रार्थना है।

घाटपर बैठे हुए वैष्णवोंकी, प्रमु जो भी मिल जाती वहीं, सेवा कर देते । किसीका चन्दन ही विस देते, किसीकी गीर्ड धोतीको ही थो देते । किसीके जलके घडेको भरकर उनके घरतक पहुँचा आते । किसीके सिरमें आँवला तथा तैल ही मलने लगते। मर्जोकी सेवा-शुश्रूपा करनेमें ये सबसे अधिक द्वालका अनुभः करते । वृद्ध वैष्णव इन्हें भाँति-भाँतिके उपदेश करते । को कहता 'निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहना ही एकमात्र सार है। तुम्हें श्रीकृष्ण ही कहना चाहिये, कृष्णके मनोहर नामोंका ही स्मरण करते रहना चाहिये । श्रीकृष्ण-कथाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी संसारी वार्ते न सुननी चाहिये। सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्णमय ही ही जाना चाहिये। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चढते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हँसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा कृष्ण-कृष्ण ही कहते रहना चाहिये। श्रीकृष्णनामामृतके अतिरिक्त इन्द्रियोंको किसी प्रकारके दूसरे आहारकी आवश्यकता ही नहीं है। इसीका पान करते-करते वे सदा अनुप्त ही बनी रहेंगी।'

वृद्ध वैष्णवेंकि सदुपदेशोंको ये श्रद्धाके साथ श्रवण करते, उनकी यन्दना करते और उनकी पद-घटिको सरतकपर चढाते तथा अझन बनाकर आँखोंमें आँजने छगते । इनकी ऐसी भिक्त देखकर वैष्णव कहने छगते—'कौन कहता है, निर्माई पण्डित पागछ हो गया है, ये तो श्रीकृष्ण-प्रेममें मतनाले बने हुए हैं । इन्हें तो प्रेमोन्माद है। अहा । धन्य है इनकी जननीको जिनकी कोखसे ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ । वैष्णवगण इस प्रकार इनकी परस्पर्से प्रशंसा करने छगते।'

इधर महाप्रमुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर शचीमाता मन-ही-मन बड़ी दुखी होतीं। वह दीन होकर भगवान्से प्रार्थना करती-- 'प्रभो । इस विधवाके एकमात्र आश्रयको अपनी कृपा-का अधिकारी बनाओ । नाथ ! इस सदसठ वर्षकी अनाथिनी दुखिया-की दीन-हीन दशापर ध्यान दो । पति परलोकवासी बन चुके, ज्येष्ट प्रत्न विरुखती छोड़कर न जाने कहाँ चळा गया। अब आगे-पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है । इस अन्धी बृद्धाका यह निमाई ही एकमात्र छकुटी है। इस छकुटीके ही सहारे यह संसारमें चल-फिर सकती है। हे अशरण-शरण ! इसे रोगमुक्त कीजिये, इसे सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान कीजिये ।' मोलीमाली माता समीके सामने अपना दुखड़ा रोतीं । रोते-रोते कहने छगतीं---'न जाने निमाईको क्या हो गया है, वह कभी तो रोता है, कभी हँसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते-रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरोंसे दौड़ने लगता है और कभी किसी पेइपर चढ़ जाता है।

खियाँ भाँति-माँतिकी वार्ते कहती । कोई कहती—'अम्म-जी ! तुम भी बड़ी भोठी हो, इसमें पूछना ही क्या है, वहीं पुराना वायुरोग है । समय पाकर उभर आया है । किसी अच्छे वैयसे इसका इटाज कराइये ।'

कोई कहती— 'वायु रोग बड़ा मयहूर होता है, तुम निर्माईके दोनों पैरोंको बाँधकर उसे कोठरीमें बन्द करके रख करों, खानेके लिये हरे नारियलका जल दिया करों । इससे धीरे-धीरे वायुरोग दूर हो जायगा।' कोई-कोई सलाह देती— 'शिवातिलका सिरमें मर्दन कराको, सब ठीक हो जायगा। भगवान् सब मला ही करेंगे। वे ही हम सब लोगोंकी एकमात्र शरण हैं।'

बेचारी शचीमाता सक्की बातें झुनती और झुनुकर उदासमाव-से चुप हो जाती। इक्क छैते पुत्रके पैर बाँघकर उसे कोठरीमें बन्द कर देनेकी उसकी हिम्मत न पड़ती। बेचारी एक तो पुत्रके दु:खसे दुखी थी, दूसरा उसे विष्णुप्रियाका दुख था। पतिकी ऐसी दशा देखकर विष्णुप्रिया सदा चिन्तित ही बनी रहती। उन्हें अन्न-जठ कुछ भी अनुझ नहीं छगता। उदासीन-भावसे सदा पतिके ही सम्बन्धर्य सोचती रहती। शचीमाताके बहुत अधिक आग्रह करनेपर पतिके उच्छिए अन्नमेंसे दोन्चार ग्रास खा लेती, नहीं तो सदावसे ही बैठी रहती। इससे शचीमाताका दुख दुगुना हो गया था। उनकी अवस्था सदसठ वर्षकी थी। बृद्धावस्थाके कारण इतना दुःख उनके लिये असह या। किन्तु नीलम्बर चक्रवर्ताकी पुत्रीको जगन्नाय मिश्र-जैसे पण्डितकी धर्मपत्रीको तथा विश्वरूप और विश्वम्मर-जैसे महापुरुपोंकी माताके लिये ये समी दुःख स्वामाविक ही थे, वे ही इन दुःखोंका सहन करने-में भी समर्थ हो सकती थी, साधारण क्षियोंका काम नहीं था, कि वे इतने भारी-मारी दुःखोंको सहन कर सकें।

महाप्रमुकी नृतनावस्थाकी नवदीपभरमें चर्चा होने लगी। जितने मुख ये उतने ही प्रकारकी बातें भी होती थीं । जिसके मनमें जो आता वह उसी प्रकारकी बातें कहता । वहत-से तो कहते---'ऐसा पागलपन तो इमने कमी नहीं देखा।' बहुत-से कहते---'सचमुचमें भाव तो विचित्र है कुछ समझमें नहीं आता, असली बात क्या है। चेष्टा तो पागलोंकी-सी जान नहीं पदती। वेष्टरेकी कान्ति अधिकाधिक दिव्य होती जाती है। उनके दर्शन-मात्रसे ही हृदयमें हिळोरें-सी मारने लगती हैं, अन्तःकरण उमङ्ने छगता है । न जाने उनकी आकृतिमें क्या जादू भरा ,पड़ा है । पागळोंकी भी कहीं ऐसी दशा होती है ? कोई-कोई इन बातों-कों खण्डन करते हुए कहने लगते-- 'कुछ भी क्यों न हो. है तो यह मस्तिष्कका ही विकार । किसी प्रकारकी हो, यह बात-न्याधिके सिवाय और कुछ नहीं है।'

हम पहिले ही बता चुके हैं, कि श्रीत्रास पण्डित अमुके पूज्य पिताजीके परम खेही और सम्बा थे, उनकी पत्नी मालती

देवीसे शचीमाताका सखीमाव या, वे दोनों ही प्रमुको पुत्रकी माँति प्रेम करते थे । श्रीवास पण्डितको इस बातका हार्दिक दु:ख बना रहता था, कि निमाई पण्डित-जैसे समझदार और विद्वान पुरुष मगवत्-मक्तिसे उदासीन ही बने हुए हैं, उनके मनमें सरा यही बात बनी रहती कि निमाई पण्डित कहीं वैष्णव बन जाय ते वैध्यव-धर्मका बेडा पार ही हो जाय । फिर वैध्यवोंकी आजमी भाँति दुर्गति कभी न हो । प्रमुके सम्बन्धमें लोगोंके मुखाँवे भौति-भौतिकी बातें सुनकर श्रीवास पण्डितके मनमें परम कुत्हर हुआ, वे आनन्द और दु:खके बीचमें पहकर माँति-माँतिकी बार्वे सोचने छगे । कमी तो सोचते---'सम्भव है, वायुरोग ही उभा आया हो, इस शरीरका पता ही क्या है ! शास्त्रोंमें इसे अनित्य और आगमापायी बताया है, रोगोंका तो यह घर ही है। फिर सोचते-- 'छोगोंके मुखोंसे जो मैं उक्षण सुन रहा हूँ, वैसे ते भगवत-मक्तोंमें ही होते हैं, मेरा हृदय भी भीवर-ही-भीतर किसी अज्ञात सुखका-सा अनुभव कर रहा है, कुछ भी हो, चलकर उनकी दशा देखनी चाहिये।' यह सोचकर वे प्रमुकी दशा देखनेके निमित्त अपने घरसे चल दिये ।

महाप्रसु उस समय श्रीतुल्सीजीमें जल देकर उनकी मर्र किणा कर रहे थे। पिताके समान पूजनीय श्रीत्रास पण्डितके देखकर प्रभु उनकी ओर दीढ़े और प्रेमके साथ उनके ग<sup>तेरे</sup> लिपट गये। श्रीत्रासने प्रभुके अंगोंका स्पर्श किया। प्रश्<sup>8</sup> सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो गया । वे प्रेममें विमोर होकर एकटक प्रमुके मनोहर मुखकी ही और देखते रहे। प्रमुने उन्हें आदरसे ले जाकर भीतर बिठाया और उनकी गोदीमें अपना सिर रखकर वे **इट-इटकर रोने लगे । शचीमाता भी श्रीवास पण्डितको देखकर** वहाँ आ गयीं और रो-रेकर प्रमुकी व्याधिकी वातें सनाने लगीं। प्रत्रत्नेहके कारण उनका गटा भरा हुआ था, वे ठीक-ठीक बातें महीं कह सकती थीं। जैसे-तैसे श्रीवास पण्डितको माताने सभी

बातें सनायी ।

सब बातें सनकर भावावेशमें श्रीवास पण्डितने कहा---'जो इसे वायुरोग बताते हैं, वे खयं वायुरोगसे पीदित हैं। उन्हें क्या पता कि यह ऐसा रोग है जिसके लिये शिव-सनकादि बहे-बहे योगीजन तरसते रहते हैं । शबीदेवी ! तुम बदमागिनी हो. जो तुम्हारे ऐसा मगवत्-भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ । ये सब तो पूर्ण मक्तिके चिह्न हैं।

श्रीवास पण्डितकी ऐसी बातें सुनकर माताको कुछ-कुछ सन्तोप हुआ । अधीर-मावसे प्रभुने श्रीवास पण्डितसे कहा----'आज आपके दर्शनसे मुझे परम शान्ति हुई । सभी लोग मुझे । वायुरोग ही बताते थे । मैं भी इसे वायुरोग ही समझता था और है मेरे कारण विष्णुप्रिया तथा माताको जो दुःख होता था, उसके ं कारण मेरा इदय फटा-सा जाता या । यदि आज आप यहाँ

्र आकर मुझे इसप्रकार आश्वासन न देते तो मैं सचमुच ही

गंगाजीमें इवकर अपने प्राणींका परियाग कर देता । छोग भेरे सम्बन्धमें भाँति-माँतिकी बातें करते हैं।'

श्रीवास पण्डितने कहा—'मेरा हृदय बार-बार कह रहा है, अपने ह्रारा संसारका बड़ा भारी उद्धार होगा। आप ही मर्कों के एकमात्र आश्रय और आराज्य बनेंगे। आपकी इस अद्वितीय और अखैकिक मादकताको देखकर तो मुस्ने ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि अखिल-कोटि-महाण्डनायक अनादि पुरुप श्रीहरि ही अवितिष्ण एर अवतीण होकर अबिचा और अविचारका बिनाश करते हुए भगवनामका प्रचार करेंगे। मुझे प्रतीत हो रहा है, कि सम्मवतया प्रमु इसी शरीरहारा उस शुमकार्यको करावें।

प्रमुने अधीरताके साथ कहा— मैं तो आपके पुत्रके समान हूँ । वैष्णवीके चरणोंमें मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीतीद दीनिये। अक्तिप्पाकीर्तनके अतिरिक्त कोई भी कार्य मुझे अच्छा हो न लगे यही मेरी अभिज्ञाय है, सदा प्रमु-प्रेयमें विकल होकर में रोया ही करूँ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है।'

श्रीवास पण्डितने कहा--- 'आप ही ऐसा आशीर्वाद हैं, जिससे इस प्रकारका चोड़ा-बहुत पागळपन हमें भी प्राप्त हैं सके। हम भी आपकी माँति प्रेममें पागळ हुए ळोक-बाई बनकर उन्मर्चोकी माँति जुल्य करने छगें।

इस प्रकार बहुत देरतक इन दोनों ही महापुरुगोंमें विश्वह अन्तःकरणकी बार्ते होती रहीं । अन्तमें प्रमुक्ती अनुमति केव श्रीवास पण्डित अपने घरको चले आये ।

## श्रदेताचार्य श्रीर उनका सन्देह

अर्चियत्या त गोविन्दं तदीयाकार्चयेत यः। न स भागवतो होयः केवलं हास्मिकः स्प्रतः ॥ ( तस्मारसर्वप्रयत्ने न चैप्णवान्युजयेत्सदा ) क

(विष्णुपुराय)

मगवान तो प्राणीमात्रके इदयमें विराजमान हैं। समान-रूपसे संसारके अणु-परमाणुमें व्याप्त हैं, किन्तु पात्रमेदके

कारण उनकी उपलब्धि मिन्न-मिन्न प्रकारसे होती है। भगवान् निशानापकी किरणें समानरूपसे सभी बस्तओंपर एक-सी ही पदती हैं। पत्थर, मिटी, घडा, वसपर भी वे ही किर्णें पडती हैं और शीशा तथा चन्द्रकान्तमणिपर भी उन्हीं किरणों-

का प्रमाय पहला है। मिही तथा परयरमें निशानायका प्रमाय प्रकट नहीं होता है, वहाँ घोर तमोगुणके कारण अन्यक्त-रूपसे ही बना रहता है, किन्तु स्वव्छ और निर्मल चन्द्रकान्तमणिपर

हैं, इसलिये सर्व प्रयक्षसे चैप्यावोंकी ही पूता करनी चाहिये।

छ बो भगवानकी पूजा तो करता है, किन्तु भगवत-भक्त वैद्यावों-की पूजा नहीं करता, वह बधायंमें मक नहीं है, उसे तो दाक्तिक ही सममना चाहिये। भगवान् सो भककी ही पूजासे अत्यन्त सन्तष्ट होते

उनकी कृपाकी तनिक-सी किरण पड़ते ही उसकी विचित्र दशा हो जाती है। उन छोकप्पखकारी मगवान् निशानायकी कृपाकोर पाते ही उसका हृदय पिघलने लगता है और वह द्रवीभूत होकर वहने छगता है। इस कारण चन्द्रदेव उसके प्रति अधिकाधिक स्नेह करने लगते हैं। इसी कारण उसक नाम ही चन्द्रकान्तमणि पद गया। उसका चन्द्रमाके साप नित्यका शाखत सम्बन्ध हो गया । वह निशानायसे भिन्न नहीं है । निशानाथके गुणोंका उसमें समावेश हो जाता है। इसी प्रकार भक्तोंके इदयमें मगवान्की कृपा-किरण पहते ही वह पिवलने लगता है । चन्द्रकान्तमणि ती चाहे, चन्द्रमाबी किरणोंसे बनी भी रहे, किन्तु मक्तोंके हदयका फिर अस्तित नहीं रहता, वह कृपा-किरणके पदते ही पिघल-पिघलकर प्रभुके प्रेम-पीयूपार्णवर्मे जाकर तदाकार हो जाता है। यही भक्तोंकी विशेषता है । तभी तो गोस्वामी तुलसीदासजीने यहाँतक कह डाठा है---

मोरे मन मधु अस विश्वासा। रामतें अधिक राम कर दासा

भगवत्-भक्तोंकी महिमा ही ऐसी है, भक्तोंके समक्ष्तेकें लिये भी प्रसुकी कृपाकी ही आवश्यकता है। जिसपर भगवान् की कृपा नहीं, वह भक्तोंकी महिमाको भछा समझ ही क्या सकता है। जिसके हृदयमें उस रसराजके रस-सुधामयी एक

विन्द्का भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके प्रहण करनेकी

अहे ताचार्य और झुनका सन्देहं २३ किश्चिन्मात्र भी शक्ति नहीं हुई वह रिसकताक मर्मको समक्ष ही कैसे सकता है ! इसीछिये रिसक-शिरोमणि मगवत-

रसिकजी कहते हैं---'मगवत-रसिक' रसिककी वार्ते

रसिक बिना कोउ समुक्ति सके ना। महाप्रभुक्ते नवानुरागकी चर्चा नदियाके सभी स्थानीमें

भाँति-माँतिसे ही रही थी, उस समय सभी वैष्णव श्रीअद्वैताचार्य-जीके यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। अद्वैताचार्यके स्थानको

वैष्णवाँका अखाहा ही कहना ठीक है। वहाँपर सभी नामी-नामी वैष्णवरूपी पहळवान एकत्रित होकर मिकतरवरूपी युद-का अम्यास किया करते थे। प्रभुकी प्राप्तिके छिये माँति-माँतिके दाव-पेचोंकी उस अखाहेंमें आळोचना तथा प्रत्याळोचना हुआ करती थी और सदा इस बातपर विचार होता कि कदाचाररूपी प्रबळ शत्रु किसके हारा पछाड़ा जा सकता है! वैष्णव अपने बळका विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशापर ऑसू भी बहाते। महाप्रमुके मृतन मावकी बार्तोपर यहाँ भी वाद-विवाद

्प्रकाश हो रहा है। उनकी सभी चेष्टाएँ अछौकिस हैं, उनके मुखके तेजको देखकर माञ्चम पड़ता है कि वे प्रेमके ही उम्माद-में उन्मादी बने हुए हैं, दूंसरा कोई भी कारण नहीं है, किन्तु

होने छगे। अधिकांश वैष्णव इसी पक्षमें थे कि निर्माई पण्डित-को मक्तिका ही आवेश है, उनके हृदयमें प्रेमका पूर्णरूपसे कुछ भक्त इसके विपक्षमें थे। उनका कथन था, कि निर्मार्थ पण्डितको मछा, एक साथ ऐसी दशा किस प्रकार हो सकती है! कछतक तो वे देवी, देवता और मक्त वैष्णवेंकी खिछियें उदाते थे, सहसा उनमें इस प्रकारके परिवर्तनका होना असम्मव ही है। जरूर उन्हें वही पुराना वासुरोग किरसे हो गया है। उनकी सभी चेष्ठाएँ पागलेंकी-सी ही हैं।

उन सबकी बात झुनकर श्रीमान् अर्द्धताचार्यजीने सबकी सम्बोधित करते हुए गम्भीरताके साथ कहा—'माई ! आप छोग जिन निमाई पिष्डितके सम्बन्धमें बातें कर रहे हो, उन्हींके सम्बन्धमें मेरा भी एक निजी अनुभव सुन छो । तुम सब छोगोंको यह बात तो विदित ही है कि मैं भगवान्को प्रकट करनेके निमित्त नित्य गंगा-जहसे और तुल्सीसे श्रीकृष्णका पूजम किया करता हूँ ! गीतमीय तन्त्रके इस वाक्यपर मुझे पूर्ण विदयास है—

> तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन या। विक्रीणीते समारमानं भक्तेम्यो भक्तवत्सलः॥

अर्पात् भगवान् ऐसे दयालु हैं कि वे भक्तिसे दिये हुए एक जुल्द जल तथा एक तुलसीपत्रके द्वारा ही अपनी आत्माको भक्तोंके लिये दे देते हैं 1 इसी वाक्यपर विस्वास करके मैं तुम लेगोंको बार-बार आश्वासन दिया करता था 1 कल श्रीमद्भगवद्-ंगके एक स्त्रोकका अर्थ मेरी सम्बर्मे ही नहीं आया 1 इसी चिन्तामें रात्रिमें मैं बिना भोजन किये ही सो गया था। सप्तमें स्था देखता हूँ, कि एक गौर वर्णके तेजस्वी महापुरुप मेरे सभीप आये और मुझसे कहने टगे—'अद्वैत! जल्दीसे उठ, जिस स्होकमें सुझे शङ्का थी, उसका अर्थ इस प्रकार है। अब तेरी मनोकामना पूर्ण हुई। जिस इच्छासे तु निरन्तर गंगा-जट और

तुरुसीसे मेरा पूजन करता था, तेरी वह इच्छा अब सफल ही गयी। हम अब शीघ ही प्रकाशित हो जावँगे। अब तुन्हें भक्तों-को अधिक दिन आसासन न देना होगा। अब हम योड़े ही दिनोंमें नाम-संकीर्तन आरम्म कर देंगे। जिसकी चृनमोर तुमुख

ध्यनिसे दिशा-विदिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठेंगी ।' इतना कहने-

पर उन महापुरुपने अपना असटी खरूप दिखाया। वे और कोई नहीं पे, शचीनन्दन विश्वन्भर ही ये बातें मुझसे कह रहे ये। जब इनके अमज विश्वरूप मेरी पाठशालामें पढ़ा करते थे, तब ये उन्हें बुलानेके निमत्त मेरे यहाँ कभी-कभी आया करते थे, इन्हें देखते ही मेरा मन हठान् इनकी और आकर्षित होता था, तभी में समझता था, कि मेरी मनोकामना इन्हीं के हारा पूर्ण

होगी। आज खप्तमें उन्हें देखकर तो यह बात रुग्छ ही हो गयी। इतना कहते-कहते वृद्ध आचार्यका गठा भर आया। वे फूट-फूट-कर बाटकोंकी माँति रुदन करने ठगे। मगशन्की भक्त-यरसंउता-का सराण करके वे हिचकियाँ मर-मरकर रो रहे थे, इनकी ऐसी

दशा देखकर अन्य वैष्णवेंकी जाँखोंमेंसे भी जाँस् निकलने लगे । सभीका हृदय प्रेमसे भर आया । सभी विष्णवेंके इस भावी 'उत्कर्षका स्मरण करके आनन्द-सागरमें गोता छगाने छगे। हर्ष प्रकार बहुत-सी बार्ते होनेके अनन्तर सभी वैष्णव अपने-अपने घरोंको चले गये।

इधर महाप्रभुकी दशा अब और मी अधिक विचित्र होते लगी। उन्हें अब श्रीकृष्ण-क्षया और वैष्णवंकि सरसङ्गके अतिरिष्ठ दूसरा विषय रुचिकर ही प्रतीत नहीं होता था, वे सदा गदाधर या अन्य किसी भक्तके साथ मगवत्-चर्चा ही करते रहते थे। एक दिन प्रभुने गदाधर पण्डितसे कहा—'गदाधर ! आवार्ष छद्देत परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवदीपके मक्त वैष्णवंकि शिरोमणि और आश्रयदाता हैं, आज उनके यहाँ चलकर उनकी पद-रुक्ते अपनेको पावन बनाना चाहिये।'

प्रमुकी ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर श्रद्धैसाचार्यके घरपर पहुँचे। उस समय सत्तर वर्षकी अवस्थावार्वे इस आचार्य वही अह्याभक्तिके साथ तुल्सी-पूजन कर रहे थे। आचार्यके सिरके सभी बाल खेत हो गये थे। उनके तेजोमय सुखमण्डल्पर एक प्रकारकी अपूर्व आमा विराजमान थी, वे अपने सिकुने हुए सुखसे छुद्धताके साथ गम्भीर खरमें स्तोज-पाठ कर रहे थे। सुखसे मगवान्की स्तुतिके मधुर क्लोक निकल रहे थे। सुखसे मगवान्की स्तुतिके मधुर क्लोक निकल रहे थे अर्थ ऑखोंसे अयुओंकी धारा बह रही थी। उन एरा-भागवत इद वैष्णवके ऐसे अपूर्व मक्तिमावको देखकर प्रमु अर्म-गदगद हो गये। उन्हें भावावेशमें सरीरकी क्रळ भी सुध-मुध न

ही । वे मूर्छा खाकर पृथ्वीपर बेहोश होकर गिर पहें।

२७

अद्वैताचार्यने जब अपने सामने अपने इष्टदेवको मुर्छित-दशामें ाड़े हुए देखा, तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही । सामने खी हुई पूजनकी थालीको उठाकर उन्होंने प्रमुक्ते कोमछ पाद-ार्मोकी अक्षत, घूप,दीप, नैवेच और पत्रपुष्पोंसे विधिवत् पूजा की। उन इतने भारी झानी षृद्ध महापुरुषको एक बालकके पैरोंकी पूजा **करते देख आश्चर्यमें च**कित होकर गदाघरने उनसे कहा—'आचार्य ! आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं ! इतने मारी ज्ञानी, मानी और बयोद्यस पण्डित होकर आप एक बचेके पैरोंकी पूजा करके डसके ऊपर पाप चदा रहे हैं।' गदाधरकी ऐसी बात सुनकर हँसते हुए आचार्य अद्वैतने उत्तर दिया-- 'गदाधर ! तुम थोड़े दिनोंके बाद इस बाउकका महत्व समझने लगोगे। सभी वैष्णव इनके चरणोंकी पूजा करके

इसी बीच प्रमुको कुछ-कुछ बाह्यझान हुआ । चैतन्यता प्राप्त होते ही उन्होंने आचार्यक चरण प्रकह ठिये और वे रोते-रोते कहने ठगे---'प्रमो ! अब हमारा उद्धार करो। हमने अपना बहुत-सा समय व्यर्थकी चक्कादमें ही चरबाद किया। अब तो हमें अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीविये। अब तो हमें प्रेमका

अपनेको फतकुल समझा करेंगे। अभी तुम मेरे इस कार्यको देख-कर आश्चर्य करते हो। कालान्तरमें तुम्हारा यह अम खतः ही

दूर हो जायगा।

योदा-बहुन तस्त्र समझाइये । हम आपकी शरणमें आये हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं ।'

प्रमुने दीनलाके साथ कहूं।—-'आप ही हमारे माता-पिता तथा गुरु हैं। आपका जब अनुमह होगा, तभी हम श्रीकृष्णप्रेम प्राप्त कर सकेंजे। आप ऐसा आशीर्बाद दीजिये, कि हम वैष्णयों-के सब सेवक वन सकें।'

इस प्रकार बहुत देरतक परश्परों दोनों ओरसे दैन्यतायुक्त बातें होती रहीं । अन्तमें प्रमु गदाधरके साथ अपने घरको चले गये । इधर अद्वैताचार्यने सोचा — 'ये मुझे छला चाहते हैं, यदि सचमुचमें मेरा खम सल्य होगा और ये वे ही रात्रिवाले महापुरुप होंगे तो संकीर्तनके समय मुझे खतः ही अपने पास मुखा लेंगे । अब मेरा नवहीं पर रहना ठीक नहीं।' यह सोचकर वे नवद्वीपको छोड़कर ज्ञान्तिपुरके अपने घरमें जाकर रहने लंगे।

## श्रीवासके घर संकी

चेतोद्र्पणमार्जनं भवमहादावाद्विशिर्वापणं श्रेयः कैरधचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनस्। श्रानन्द्राम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतासादनं सर्वातमञ्जपनं परं विजयते श्रीकृप्यासङ्कोर्तनम्॥॥

सम्पूर्ण संसार एक अज्ञात आकर्पणके अधीन होकर ही सब व्यवहार कर रहा है। अग्नि समीको गरम प्रतीन होती है।

जल समीको शीतल ही जान पड़ता है। सदी-गरमी पड़नेपर उसके सुख दु:खका अनुभव जीवमात्रको होता है। यह बात अवस्य है, कि स्थिति-मेदसे उसके अनुभवमें न्यूनाधिकय-माव

हो जाय । किसी-न-किसी रूपमें अनुमन तो सब करते ही हैं।

@ जो ब्रीहच्च सहीतेन चित्तस्भी दूरियाका मार्जन करनेवाला है,
भवरूपी महादावाधिका चलन करनेवाला है, जीवीके सहजदर्श केंद्रस

भवस्पी महादावाधिका शर्मन करनेवाला है, बीवाँके महत्वस्पी कैरव-चित्रकाका वितरण करनेवाला है, विवास्त्यी पध्का बीवन है, आनन्द-स्पी सागरका वर्दन करनेवाला है। अयेक पद्यर पूर्वास्तको आस्वादन करानेवाला है भौर जो सर्वे अकारसे शीसलस्यस्प है उसकी विशेषस्प-

से सय हो।

Эo इस जीवका आदिउत्पत्ति-स्थान आनन्द ही है। आनन्दक पुत्र होनेके कारण यह सदा आनन्दकी ही खोज करता रहा है 'मैं सदा आनन्दमें ही बना रहूँ' यह इसकी स्वामाविक इन्छ होती है, होनी भी चाहिये। कारण, कि जनकके गुण जन्यने जरूर ही आते हैं। इसलिये आनन्दसे ही उत्पन्न होनेके कारण यह आनन्दमें ही रहना भी चाहता है और अन्तमें आनन्दमें ही मिल भी जाता है। जलका एक बिन्दु समुद्रसे पृथक् होता है, पृथक् होकर चाहे वह अनेकों स्थानमें भ्रमण कर आवे, किन्छ अन्तमें सर्वत्र घूमकर उसे समुद्रमें ही आना पड़ेगा। समुद्रके अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं। भाप बनके वह बादलों जायगा । बादलोंसे वर्षा बनकर पृथ्वीपर बरसेगा । पृथ्वीसे बह-

कर तालावमें जायगा । तालावसे छोटी नदीमें पहुँचेगा, उसमेंसे फिर बड़ी नदीमें, इसी प्रकार महानदके प्रवाहके साथ मिलकर वह समुद्रमें ही पहुँच जायगा। कभी-कभी क्षद्र तालावके संसर्ग-से उसमें दुर्गन्धि-सी मी प्रतीत होने छगेगी, किन्तु चौमासेकी महा बादमें वह सब दुर्गन्धि साफ हो जायगी और वह भारी बेगके साय अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच जायगा ।

मनन करनेवाले प्राणियोंका मन एक-सा ही होता है। सर्वत्र उसकी गति एक ही माँतिसे सञ्चाउन करती है । सम्पूर्ण शरीरमें चिचकी यूत्तियाँ किसी एक निर्धारित नियमके ही साप कार्य करती हैं । जीवका मुख्य टक्ष्य है, अपने प्रियतमके सा<sup>य</sup> जाकर योग करना । उसे प्यारेके पास पहुँचे बिना शान्ति नहीं, फिर वहाँ जाकर उसका बनकर रहना या उसीके खरूपमें अपने-को मिला देना, यह तो अपने-अपने मार्वोके ऊपर निर्भर है । कुछ भी क्यों न हो, पास तो पहुँचना ही होगा। योग तो करना ही पड़ेगा। बिना योगके शान्ति नहीं। योग तभी हो सकता है, जब चित्तवृत्तियोंका निरोध हो। चित्र बड़ा ही चञ्चल है, एकान्तमें यह अधिकाधिक उपदव करने लगता है, इसलिये इसके निरोधका एक सरल-सा उपाय यही है, कि जिन्होंने पूर्व जन्मोंके शुभ संस्कारोंसे साधन करके या भगवत्-कृपा प्राप्त करके अपनी चित्तवृत्तियोंका थोड़ा बहुत या सम्पूर्ण निरोध कर लिया है, उन्हींके चित्तके साथ अपने चित्तको मिला देना चाहिये । फारण कि सजातीय वस्त अपनी सजातीय

बस्तके प्रति शीघ्र आकृष्ट हो जाती है । इसीलिये सत्सङ्ग और संकीर्तनकी इतनी अधिक महिमा गायी गयी है । यदि एक उदेरय-से एक-मन और एक-चित्त होकर जो भी साधन किया जाय. तो प्रयक्-प्रयक् साधन करनेकी अपेक्षा उसका महत्त्व सहस्रों गुणा अधिक होता है और विशेषकर इस ऐसे घोर कल्यिगके समयमें जब सभी खाद्य-पदार्थ भाव-दोषसे दूषित हो गये हैं तथा विचार-दोबसे गिरि-शिखर, एकान्त स्थान आदि सभी स्थानोंका

बायुमण्डल दूपित बन गया है, ऐसे धोर समयमें सत्पुरुपोंके समूह-में रहकर निरन्तर प्रेमसे श्रीकृष्ण-संकीर्तन करते रहना ही सर्व-श्रेष्ठ साधन है। स्मृतियोंमें भी यही वाक्य मिलता है 'संघे शाकिः

फलीभूत हो सकते हैं और कलियुगर्ने 'कली केशवकीर्तनात्' **अ**र्याद केशन-कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिये इन सर्ग बातोंसे यही सिद्ध हुआ कि कल्किकालमें सब लोग एक चिर और एक-मनसे एकान्त स्थानमें निरन्तर केशव-कीर्तन करें ते प्रत्येक साधकको अपने-अपने साधनमें एक-दूसरेसे बहुत अधिक मदद मिल सकती है। यही सब समझ-सोचकर तो संकीर्तना-बतार श्रीचैतन्यदेवने संकीर्तनकी नींव डाली। वे इतने वर्षे भावावेदामें आकर भी वनोंमें नहीं भाग गये । उस प्रेमीन्मादकी **अ**वस्थामें जिसमें कि धर-बार, भाई-बन्धु सभी भूळ जाते हैं, रे छोगोंमें ही रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहे और अपने आचरणरे क्रोक-शिक्षा देते हुए जगदुद्धार करनेमें संलग्न-से ही बने रहे। यही उनकी अन्य महापुरुषोंसे विशेषता है।

महाप्रभुकी दशा अब कुछ-कुछ गम्भीरताको धारण करती जाती है, अब वे कमी-कमी होशमें भी आते हैं और भक्तोंसे परस्परमें बातें भी करते हैं । चिरकाल्से आशा लगाये हुए बैठे कुछ भक्त प्रमुके पास आये और समीने मिलकर प्रतिदिन संबी-र्तन करनेकी सलाह की । प्रभुने सबकी सम्पति सहर्ष स्वीकार की और मक्ताप्रगण्य श्रीवासके घर संकीर्तनका सभी आयोजन होते टगा । रात्रिके समय ईंटे-डेंटे भगवत्-मक्त बहाँ आकर एकत्रित होने छगे । प्रभुने सबसे पहले संकीर्तन आरम्भ किया । समीने

प्रमुका साथ दिया । संकीर्तन करते-करते प्रमु भागविशमें आकर ताण्डव चृत्य करने छगे । शरीरकी किश्चित् मात्र भी सुध-सुध नहीं रही । एक प्रकारके महाभावमें मग्न होकर उनका शरीर अलात-चक्रकी माँति निरन्तर घूम रहा या। न तो किसीको उनके पद ही दिखायी देते थे और न उनका घूमना ही प्रतीत होता था, चृत्य करते-करते उन्हें एक प्रकारकी उन्मादकारी बेहोशी-सी **भा** गयी और उसी बेहोशीमें वे मुर्छित होकर पृथ्वीपर गिर प**हें ।** मक्तोंने इन्हें वहे यससे उठाया । थोदी देरके अनन्तर इन्होंने रोते-रोते मक्तेंसे कुछ कहना आरम्भ किया। 'भाई, मैं क्या करूँ, मेरा मन अब मेरे बशमें नहीं है। मैं जो कहना बाहता हूँ, उसे कह नहीं सकता । कितने दिनोंसे मैं तुमसे एक बात कहनेके दिये सोच रहा हूँ, किन्तु उसे अमीतक नहीं कह सका हूँ। आज मैं तुमलोगोंसे उसे कहूँगा। तुमलोग सावधानी-के साथ श्रवण करो ।

प्रमुक्ते ऐसा कहनेपर सभी भक्त स्थिर-भावसे चुपचाप बैठ गये और एकटक होकर उत्सुकताके साथ प्रमुक्ते मुखचन्द्रकी ओर निहारने छगे। प्रमुने साहस करके गम्भीरताके साथ कहना आरम्म किया—'आप छोग तो अपने परम आत्मीय हैं, आपके. सामने गोष्य ही क्या हो सकता हैं! इसिछिये सकके सामने प्रकट न करने योग्य इस बातकों में आपके समक्ष बताता हूँ। जब में गयासे छीट रहा था, तब नाटशाला प्राममें एक स्थायवर्णका प्रस्ट सहावनी तथा क्रमसे छोटी-बड़ी थीं । कमरमें पीताम्बर बँचा हुआ था । पेट त्रिवलीसे यक्त और नामि गोल तथा गहरी थी । वक्ष:-रथल उन्नत और मांससे भरा हुआ या। गलेकी एक भी हड़ी दिखायी नहीं देती थी। गञेमें बनमाला तथा गुझोंकी मालाएँ पड़ी

चरणोंमें सुन्दर नूपर बँधे हुए थे। पैरोंकी उँगठियाँ बड़ी ही

हुई थीं । कानोंमें सुन्दर कुण्डल झलमल कर रहे थे । वह कमलेके समान दोनों मनोहर नेत्रोसे तिरछी निगाहसे मेरी और देख रहा था, उसके सुन्दर गोल करोलोंके उत्पर काली-काली लटें लहा। रही थी । वह मन्द-मन्द मुत्कानके साथ मुखी बजा रहा था । उस

मरलीकी मनोहर तानको सुनकर भेरा मन मेरे वशमें नहीं रहा।

में बेहेश हो गया और फिर वह वालक न जाने कहाँ चड़ा गया !' इतना फहते-फहते प्रमु बेहोश हो गपे । उनकी आँखोंसे अध्रधारा बहने लगी । शरीरके सम्पूर्ण रोम बिलकुल खड़े ही गये। वे मुक्ति-दशामें ही इस क्षोकको पढ़ने छने---

अमृत्यधन्यानि दिनान्तराणि

अताशबन्धी ! करुणैक सिन्धी !

हरे । त्यदालोकनमन्तरेण। हा हन्त!हाहन्त‼कथं नयामि॥ छ ( कृष्णकर्णामृत ४१) # हे करवाके सिन्धी ! हे श्रनायोंके प्कमात्र बन्धी ! हे हरे ! हा च्यांके दिनों हो जिनमें कि तुम्हारे दर्शनोंसे बिश्चत रह रहा हूँ, हे नाप दे मजनाय ! में किस प्रकार व्यवीत कहाँ !

प्रमु इस रुजेकको गद्दगद-कण्ठसे बार-बार पदते धीर फिर

बेहोश हो जाते। योदा होश आनेपर फिर इसे ही पढ़ने टगते। जैसे-तैसे भक्तोंने प्रमुको श्लोक पढ़नेसे रोका और वे योदी देरमें प्रकृतिस्य हो गये। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर समी उपस्थित मक्त अश्व-शियोचन करने छमे, यों यह पूरी

प्रकातस्य हा गया । इस प्रकार जनका एसा दशा दशार सभी उपस्थित मक्त अश्व-शिमोचन करने छगे, यों यह पूरी रात्रि इसी प्रकार संकीतन और सत्सङ्गमें ही व्यतीत हुई ! इस प्रकार श्रीवास पण्डितके घर नित्य ही कीर्तनका आनन्द होने छगा। रात्रिमें जब मुख्य-मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते. तब

घरके कियाइ भीतरसे बन्द कर दिये जाते और फिर फीर्तन

आरम्म होता । कीर्तनमें खोल, करताल, मृदङ्ग, मजीरा आदि सभी षाष लय और स्वरंके साथ बजाये जाते थे । प्रमु सभी भक्तोंके बीचमें खड़े होकर सून्य करते थे । अब इनका सून्य बहुत ही मधुर होने लगा । सभी भक्त आनन्दके आवेशमें आकर् अपने आपेको भूल जाते और प्रमुक्ते साथ सून्य करने लगते । प्रमुक्ते शारिमें स्तम्म, स्वेद, रोमाझ, स्वरमङ्ग, कम्प, वैवर्ण्य तथा प्रस्थ आदि सभी सारिवक भागोंका उदय होता । भक्त इनके अद्मुत भागोंको देखकर मुग्य हो जाते और भागांवेशमें आकर्य

मनमें मान-सम्मान तथा दिखानेपनके माव नहीं थे। समीक हृदय शुद्ध थे, ऐसी दशामें आनन्दका पूछना ही क्या है ! वे सभी स्वयं आनन्दस्वरूप ही थे। यक्त प्रस्परमें एक दसरे-

खुब जोरोंसे संबीर्तन करने छगते । समी सहदय थे, समीका विश्व प्रमुसे मिछनेके छिये सदा छटपटाता रहता या, किसीके भी की यन्द्रना करते, कोई-कोई प्रेममें बिह्न होकर प्रभुके पैरोंको ही पकड़ रुदेते । बहुत-से परस्परमें ही पैर पकड़-पकड़ रुदन करते । इस प्रकार सभी प्रेममय इत्योंते श्रीवास पण्डितका घर प्रेम-पगीष सन गया था । उस प्रेमाणेवमें प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम-में पागड होकर स्वतः ही बृत्य करने छगता था । वहाँ प्रमुके

संसामि पहुँचते ही सभी संसारी विषय एकदम भूछ जाते थे। मकाँका इदय खयमेव तदफदाने छगता था। गदाधर इनके परम अन्तरङ्ग थे। ये सदा प्रमुकी ही सेवानें बने रहते। एक दिन ये भोजनके अनन्तर मुख्छोदिके निर्मिष

वन रहत । एका दिन य भाजनक अनन्तर मुख्यु देक । ।।।०० प्रमुको पान दे रहे ये । प्रमुने प्रेमावेशमें आकर अधीर वालक की माँति पूछा---ध्यदाधर ! मैया, तुम ही बताओ, नेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गये ! भैया, मैं उनके विना जीवित नहीं रह सकता । तुम सच-सच मुझे उनका पता दो, वे जहाँ भी

होंने, मैं वहीं जानत उनकी खोज करूँगा और उनसे लिपडकर खूब पैटमरके रोऊँगा। तुम बता भर दो, कि वे गये कहाँ!' गदाधरने बात टाल्नेके लिये कह दिया—'आप तो वैसे ही व्यर्थमें अधीर हुआ करते हैं। भूला. आपके कथ्या कमी

नैसे ही न्यर्थेमें अधीर हुआ करते हैं। मला, आपके कृष्ण क<sup>मी</sup> आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं ! वे तो हर समय आप<sup>के</sup> हृदयमें विराजमान रहते हैं।'

यह सुनकर आपने उसी अधीरताके साथ पूछा---'क्यां प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदयमें बैठे हैं !'

गदाधरने कुछ देखे 'बाद कहा--- 'बैठे क्यों नहीं हैं। अब ये आपके हृदयमें त्रिराजमान हैं और सदा ही रहते हैं।'

इतना सुनते ही बड़े आनन्द और उल्लासके साथ प्रमु अपने बडे-बडे नर्खोंसे हृदयको विदारण करने छगे । वे कहने छगे---'मैं

इदय फाइकर अपने कृष्णके दर्शन करूँगा । ये मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शनतक नहीं देते । इस इदयको चीर डाखँगा ।' इस प्रकार करते देख गदाधरको बहुत दुःख

हुआ और उन्होंने भाँति-माँतिकी अनुनय-विनय करके इन्हें इस फामसे निवारण किया। तब ये बहुत देरके बाद होशमें आये।

एक दिन रात्रिमें प्रभु शय्यापर शयन कर रहे थे। गदाधर जनकी चरण-सेवाभें संलग्न थे, चरण-सेवा करते-करते गदाधरने अपना मस्तक प्रभक्ते पादपशोंमें रखकर गढ़द-कण्ठसे प्रार्थना

की--'प्रमो ! इस अधमको, किन पापोंके परिणामस्बरूप श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती ! आप तो दीनवत्सल हैं, सुन्ने साधनका बल नहीं, ग्रम कर्म भी में नहीं कर सकता। तीर्थ-यात्रा आदि पुण्य कार्योसे भी मैं विश्वत हूँ, मुझे तो एकमात्र श्रीचरणोंका ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी ! प्रभो !

कवतक मैं इसी प्रकार प्रेमविद्दीन शुष्क जीवन विताता रहूँगा ?' उनकी इस प्रकार कातर-वाणी सुनकर प्रमु प्रसन् हुए

और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने छगे-- भदाधर ! तुम अधीर मत हो, तम तो श्रीकृष्णके अत्यन्त ही प्यारे हो । टीन ही 🖑

तो भगवानुको सबसे प्रिय है। बिना दीन-हीन वने कोई प्रमुखे प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने श्रम कर्मोंका अभिमान है, या उप्र साधनोंका भरोसा है, वे प्रमुकी महती कृपाके अधिकारी कमी हो ही नहीं सकते । प्रमु तो अकिञ्चनप्रिय हैं। निग्निञ्चन बननेपर ही उनकी कृपाकी उपलब्धि हो सकती है। सुम्हारे भाव पूरे निष्किञ्चन भक्तके-से हैं। जब तुन सबे हदपरे निष्किञ्चन बन गये तब फिर तुम्द्रें श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्तिमें देर न होगी। कल गंगा-सानके बाद तुन्हें प्रमुकी पूर्ण कृपाका अनुभव होने छरोगा ए

प्रमुक्ती ऐसी बात सुनकर गदाधरकी प्रसन्नताका वारापा नहीं रहा । वे रात्रिभर प्रेममें मग्न होकर आनन्दाश्च बहाते रहे, वे एक-एक घड़ीको गिनते रहे. कि कब प्रातःकाल हो और क मसे प्रेम प्राप्त हो । प्रतीक्षामें उनकी दशा पागलोंकी-सी हो गरी, वे कभी तो उठकर बैठ जाते. कभी खड़े होकर नृत्य ही करने छगते। कमी फिर लेट जाते और कभी आप-ही-आप कुछ सोचकार जोरोंसे हँसने छगते। प्रमु उनकी दशा देखकार बड़े ही प्रसन हर । प्रातःकाळ गंगा-स्नान करते ही वे आनन्दमें निमीर होकर नत्य करने छगे। वे प्रेमासवको पीकर उन्मत्त-से प्रतीत होते के मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिराका पूर्णरूपसे नशा वर गया हो । उन्होंने प्रेमरसर्ने निमन्न हुए अठसाने-से नेत्रोंसे प्रमुकी भोर देखकर उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकर करते हुए कहने लगे--'प्रमो !' आपने इस अधम पापीको मी

प्रेम प्रदान करके अपने पतितपावन पुण्य नामका यथार्थ परि-चय करा दिया। आपकी कृपा जीशेंपर सदा अहैतुकी ही होती है। मुझ साधनहीनको भी दुस्साच्य प्रेमकी परिधितक पहुँचा दिया। आपको सब सामर्प्य है। आप सब कुछ कर सबते हैं।

प्रभुने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरताके साप कहा— 'गदाधर ! कृपत्व श्रीकृष्णने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम जनसे मेरे खिये भी प्रार्थना करना !'

उत्तस मर जिय मा प्रापना करना ।'

गदाधरने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा—'प्रमो ! मैं
तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ। इस प्रेमको आपकी
ही दयाका फल समझता हूँ, आपसे मी मिन्न कोई दूसरे कृष्ण
हैं, इसका मुझे पता नहीं !' यह कहते-कहते गदाधर प्रेममें
विद्यल होकर रुदन करने लगे।

शुक्ताम्बर महाचारीनीने भी गदाधरकी ऐसी दशा देखी।

ह, इसका सुम्म पता नहा। यह कहत-कहत गदाधर प्रमम विद्युक होकर इदन करने छगे। छुक्राम्बर अक्षचारीजीने भी गदाधरकी ऐसी दशा देखी। स्वनके अन्तःश्वरूपोमें भी प्रेम-प्राप्तिकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो। गगी। वे भी गदाधरकी भाँति अपने आपेको स्वक्तर प्रेममें उन्मत होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमासवको पान करनेके किये अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे मिक्सा करके आ

रहे थे। सस्तेमें गंगा जाते हुए प्रमु उन्हें मिछ गये। प्रमुक्ते

किया है और गोदमें लेकर प्रेमपूर्वक खिलाया है। आप यह

क्या अनर्थ कर रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं !" प्रमुकी इन वार्तोको सुनकर कातर-मात्रसे महाचारीजीने

कहा-- 'प्रमो । अब हमारी बहुत छल्ना न कीजिये। हर व्यर्थके जीवनको बिताते-बिताते बृद्धायस्या समीप आ चुकी। इस शरीरको भाँति-भाँतिके कष्ट पहुँचाकर काशी, काशी,

अवन्तिका आदि सभी पत्रित्र पुरियों और पुण्य-तीर्घोंकी पैदर्ण ही यात्रा की । घर-घरसे मुडी-मुडी अन माँगकर हमने अपनी

जीविका चलायी। अब तो हमें श्राकृष्ण-प्रेमका अधिकारी बनी देना चाहिये। अब हमें किसी भी प्रकार प्रभु-प्रेम प्राप्त हो। यही पूज्य पाद-पद्मोंने विनीत प्रार्थना है।' महाचारीजीकी बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारीजीकी ओर देखकर मन्द-मन्द मावसे खंदे मुसकरा है

ये । ब्रह्मचारीजी प्रभुकी मुसकराहटका अर्थ समझ गये । वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे-- प्रभो ! हम तीर्फ यात्राओंका कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। हम तो दीनुमानसे एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेमकी याचना कर रहें हैं । हमें श्रीकृष्ण-प्रेम प्रदान कीजिये ।

मावावेशमें प्रभुके मुखसे स्वतः ही निकल पदा-- 'जाओ दिया, दिया।' बस, इतना धुनना या कि महाचारी सब कुंछ मूलका

प्रेमावेशमें मरकर पागलोंकी माँति नृत्य करने लगे । वे तृत्य

करते-करते उन्मचकी माँति मुखसे कुछ प्रछाप-सा भी करते जाते ये। प्रमु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेममें गद्गद हो गये और उनकी शोडीमेंसे धानमिश्रित मिक्षाके सूखे चावडोंको निकाल-निकालकर चवाने छो, मानो सुदामाके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए हुण्या उनके धरकी चावडोंको कनीको खबा रहे हों। इन दोनोंके इस प्रकार प्रेममय व्यवहारको देखकर सभी दर्शक चिक्त-से हो गये और वार-वार प्रमुक्ते प्रेमकी प्रशंसा करने छो। छुक्कान्वर महमचारी भी अपनेको कृतकृत्य समझकर प्रेममें विमोर हुए अपनी कुटियामें चले गये।

इस प्रकार भर्कोंके इदयमें प्रमुक्ते प्रति अधिकाधिक सम्मान-के भाव बढ़ने छमे । प्रमु भी भर्कोपर पहिलेसे अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने छमे । श्रीवास पण्डितके घर संकीर्तनका आरम्भ माघमासमें हुआ था, परन्तु दो-ही-तीन महीनेमें इसकी चर्चा चारों ओर फैल गयी और बहुत-से दर्शनार्थी संकीर्तन देखने-की उरहुकतासे रात्रिमें श्रीवास पण्डितके घरपर आने छमे । किन्तु संकीर्तनके समय घरका फाटक बन्द कर दिया जाता था, इसलिये समी प्रकारके छोग भीतर नहीं जा सकते थे । बहुत-से छोगोंको तो निराश होकर ही इतरपरसे छौटना पढ़ता था। संकीर्तनमें खास-खास मक्त ही भीतर जा सकते थे । उस समय संकीर्तनमें खास-खास मक्त ही भीतर जा सकते थे । उस समय

## धीर-भाव

निन्दन्तु भीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु स्रहमीः समाविशतु गच्छतु वा ययेच्छम् । क्षचैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा स्याप्यादययः प्रविचर्सन्त पर्वं न पीराः॥ १

नियमोंका बन्धन सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमी

( अर्तुहरि० दा० नी० दा

बन्धनोंको परित्याग करके साधीन होना चाहते हैं, इसक स्कारण यही है कि प्राणीमात्रकी उत्पत्ति आनन्द अयवा प्रेमने हुई। प्रेममें किसी प्रकारका नियम नहीं होता । प्राणीमात्रकी प्रेम-पीयूपकी हो पिपासा है। सभी इसी परमप्रिय पर्यक समार्थ में अधीर होकर स्टटपटाते से नजर आते हैं और सभी प्रकार बन्धनोंको शिक्षमित्र करके उसके सभीपतक पहुँचना चाहै

क्ष नीतिनिजुदा पुरुष चाहे िन्द्रा करें, चाहे स्मृति। छरमी ची रहे या स्वेच्यापूर्वक कहीं अन्यत्र चर्छी जाय: चाहे आज ही स्पुर्व आय या शुगोतक जीवित यने रहें। चीर पुरुष इन सब बारॉकी तिर्वि भी परया नहीं करने, उन्होंने चर्मे समस्कर जिस कामको ग्रह्य की दिया है, इससे ये कैंडी भी विपक्ति पहनेपर विश्वदित नहीं होते।

असम्मन है। प्रेमके चारों ओर नियमकी परिखा ख़दी हुई है। विना उसे पार किये हुए कोई प्रेम-पीयूपतक पहुँच ही नहीं सकता । यह ठीक है, कि प्रेम खर्य नियमोंसे अतीत है. उसकें सभीप कोई नियम नहीं, किन्तु साथ ही वह नियमके बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता।

एक बार किसी भी प्रकार सही, प्रेमसे प्रयक् हो गये भयवा अपनेको उससे पृथक् मान ही बैठे तो विना नियमींकी उद्यायताके उसे किरसे प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमकी प्राप्त करनेका एकपात्र साथन नियम ही है। जो प्रेमके नामसे नियमोंका उल्लंघन काके निषय-लेखिपनाके बशीमत होकर अपनी इन्द्रियोंकी उनके प्रिय भागोंसे तुस करते हैं, वे दम्भी हैं। प्रेमके नामसे इन्हिय-वासनाओंको तुप्त करना ही उनका चरम छक्ष्य है। प्रेम तो कल्पतरु है, उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भावसे करेगा, उसे उसी बस्तुकी प्राप्ति होगी। जो प्रेमके नागसे अच्छे अन्त्रे पदार्थीको ही चाहते हैं, उन्हें वे ही मिलते हैं। जो प्रेमका बहाना बनाकर सुन्दर-सुन्दर विषंय भोगना चाहते हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार निषयोंकी ही प्राप्ति होती है, किन्तु जो प्रेमके नामसे प्रेमको ही चाहते हैं और c . c . a .... ...a.c.a .a. .a. c.c.a

बहुधा छोगोंको कहते सुना है 'खर्गके सुखोंकी तो बात है क्या है, हम तो मोक्षको भी ठुकरा देते हैं। ये सब कहनेकी है बातें हैं, सुन्दर मिठाईको देखकर ही जिनके मुखमें पानी म भागा है, वे खर्गके दिन्य-दिन्य भोगोंको मटा कैसे हुका

सकेंगे ! ये अज्ञ पुरुप खर्गके सुखोंसे अनमिज्ञ हैं । जिसने चिरकालतक नियमोंका पालन नहीं किया है, उसका वि अपने दश हो सकेगा, वह कभी प्रेमी बन सकेगा, इसम

अनुमान त्रिकालमें भी नहीं किया जाता। नियमोंको पालन करनेमें सभीको हुँबलाइट होती किन्त जो धीर पुरुष हैं, जिनके ऊपर प्रभुकी कृपा है, वे हैं। मनको मारकर इच्छाके विरुद्ध भी नियमोंका पाटन करते।

और धीरे-धीरे नियमोंके पालनसे उनमें ददता, तत्पता मग्रता तथा दीनता और सहनशीलता आदि सद्वृति<sup>की</sup> **भाने** लगती हैं। जो नियमोंसे हुँबलाकर उन्हें छिन्नमिन कर्ल चाइते हैं, उनके हदयमें पहिले तो नियमोंके प्रति हेप उला

होता है, द्वेपसे उस नियमके विरुद्ध प्रचार करनेकी इच्छा उपि होती है। द्वेषबुद्धिसे किसीके विरुद्ध प्रचार करनेसे क्रोध उत्पृष्ट होता है। कोघसे उस काममें इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है, कि उसके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये वह बुरे-बुरे छुणित उपा<sup>यो</sup> को भी काममें छाने छगता है। उन बुरे कामोंसे ही उसका स<sup>र्वस</sup> नाश हो जाता है।

महाप्रभुका कीर्तन बन्द मकानमें होता या। ऐसा उस तमय भक्तीने नियम बना रखा या, कि अनधिकारियोंके पहुँचनेसे गर्वोमें सांसारिकताका समावेश न होने पाने। छोगोंके हृदयोंमें पंकीर्तनको देखनेकी उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम रहुन ही अखरने छगा। उन्हें प्रभुक्ते इस नियमके प्रति हुँबाटाहट होने लगा। जो श्रदायान् थे, वे तो अपने मनकी शुँझलाहटको ोकका थैर्पके साथ प्रतीक्षा करने छगे और कीर्तनके अन्तर्मे उन्होंने नम्रतापूर्वक कीर्तनमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की। उन्हें अधिकारी समझकर दूसरे दिनसे प्रवेश करनेकी अनुमति मिल गयी श्रीर वे उसी नियमपालनके प्रमानसे जीवनमें उचरोत्तर उन्नति करते हुए सद्वृत्तियोंकी वृद्धिके हारा प्रभुके पाद-पर्योतक पहुँच गये, किन्त जो उस नियमके कारण अपनी झँझलाइटको नहीं रोक सके. उन्हें संकीर्तनके प्रति द्वेप उत्पन्न हुआ । देपके कारण वे वैष्णवीं-के शब्रु वन गये । संकीर्तनके विरुद्ध प्रचार करने छगे और संकीर्तनको नष्ट करनेके छिये भाँति-भाँतिके बुरे-बुरे उपाय काममें काने लगे । उनके कुर कर्मोंके द्वारा संकीर्यन नष्ट नहीं हुआ. प्रत्यन विरोधिक कारण उसकी तो अधिकाधिक शृद्धि ही हुई. किन्त वे दुष्ट-समावके मनुष्य स्वयं अवीगतिके अधिकारी हुए। उन्होंने शुभ नियमके प्रति असिंहिष्णुताके मात्र प्रदर्शित करके अपने आपको गड्ढेमें गिरा दिया। इन विरीवियोंके ही कारण संकीर्तन देशत्यापी बन सन्ना। इस प्रकार इन दुष्ट-ध विरोधसे भी महापुरुषोंके सन्कायोंमें बहुत-सी सहायरा।

है। इसलिये सायुरुपोंके शुम कामोंका दुए-प्रकृतिके पुरुष किंग भी विरोध करें, वे उससे घवड़ाते नहीं, किन्तु उस विरोधके कार और भी दुने उत्साहके साथ उस कार्यमें प्रवृत्त हो जाते हैं।

संक्रीतनके विशेषियोंने संकीतनको शेकनेके छिपे माँहि माँतिके उपाय किये, छोगोंमें उनके प्रति बुरे माव उपाय किये छोगोंको संक्रीतनके विरुद्ध उमाइन, उसकी अनेकों प्रकारि निन्दा की, किन्तु वे सभी कार्मोमें असफळ ही रहे।

इस प्रकार महाजमु अपने प्रेमी मक्तोंके सहित श्रीहण संस्तीतिनमें सर्वदा संज्य रहने उने, किन्तु कुछ बिहुमुंख इण्विले पुरुप संजीतिनके विरोधी बन गये। राजिमर संजीतिन हें या, मक्तगण जोरोंसे 'हिर बोछ' 'हिर बोछ' की ध्वान करते आसपासके छोगोंके निद्रामुखमें विष्न पहना, इसिछये वे मॉलि मॉलिसे कीर्तनके विरुद्ध मान फैलाने उने। कोई कहता— से सब छोग पागळ हो गये हैं, तभी तो राजिमर चिछाते रहते हैं क्या कर्ता देश करा करा से हिराम करा करा है। कहता—सम प्रकर्त हो गये हैं। ज्ञान, योग, ज्ञान से विद्यान करा है। इसि प्रकर्त आवारकता होती है, परिश्रम करा हो। इसि से हुछ करा अध्या तो पहता ही नहीं। चिछाना है, सो सभी तरहके छोग मिटकर चिछाते रहते हैं।

कोई बीचमें ही कह उठता—'श्रजी, हत्याकी जह ग यह श्रीवासिया बामन ही है। मीखके रोट छग गये हैं। ँ हा बाते हैं, मस्ती आ गयी है, चार पैसे पासमें हो गये हैं, उन्होंकी में गर्मोंके कारण रात्रिमर चिछाता रहता है और मी दस-बीस बेकार छोगोंको इकट्ठा कर छिया है। इसके पीछे हम सभी छोगों-का नारा होगा।

र इतनेमें ही एक कहने छगा—- भैने आज ही घुना है, राजाकी तरफ़्ते दो नार्ने सभी क्षीतेन करनेवाछोंको बाँधकर छे जानेके छिये आ रही हैं। सायमें एक फौज भी आवेगी जो भी-वासके घरको तोइ-फोइक्टर गङ्गाजीमें बहा देगी और समी क्षीतेन करनेवाछोंको पकड हे जायगी।

इस वातसे भयभीत होकर कुछ छोग कहने छगे—'माई, इसमें हमारा तो कुछ दोप है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे, कि हम कीर्तनमें जाते ही नहीं, अमुक-अमुक छोग किवाब बन्द करके भीतर न जाने क्या-क्या किया करते हैं।'

कुछ छोगोंने सम्मति ही— 'जबतक कीज न आने पृषे उससे पहिले ही काजीसे जाकर कीर्तनकी विकायत कर आवें और उसे जता आवें, कि इस वेदविरुद्ध अशाखीय कार्यमें हमारी बिल्कुछ सम्मति नहीं है। न जाने ये खियोंको साप छेकर क्या-क्या कर्म करते रहते हैं। माद्म पहता है, ये छोग वाम-मार्गकी पद्धतिसे पश्च-मकारोंके साँय उपासना करते हैं। उपरसे छोगोंको सुनानेके छिये तो जोर-जोरसे श्रीकृष्ण-कीर्तन करते हैं और मीतर मोस, मदिरा, मदछी, मैशुन आदि वाम-मार्गियोंके साधनोंका प्रयोग करते हैं । इससे यही ठीक होगा, कि पहिं ही काजीको जता दें ।' यह बात छोगोंको पसन्द आयी और है छोगोंने जाकर नयद्वीपके काजीके सामने संकीर्तनकी शिका की । सब बातें झुनकर काजीने कह दिया—'आप छोग कि बातकी चिन्ता न करें, हम कीर्तनको बन्द करा देंगे।' इस उच्चर सुनकर शिकायत करनेवाले प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने स्थानों कीट आये ।

अब तो बाजारमें संकीर्तनके सम्बन्धमें माँति-माँतिकी वार् बाएँ उद्देन छगी। कोई कहता—'इनके जोर-जोरसे विश्वतिं भगवान् भी नाराज हो जायँगे और इसके परिणामस्वरूप सम् देशमें दुर्भिक्ष पड़ने छगेगा।' कोई उसकी बातका नम्नति साप खण्डन करता हुआ कहता—'यह तो नहीं कह सकति भगवान् नाराज हो जायँगे, वे तो घट-घट-च्यापी अन्तर्यामी है सबके माबोंको जानते हैं और सबकी सहते हैं, किन्तु परि वे धीरे-धीरे नाम-स्मरण करें तो क्या इससे पुष्प न होगा। विराम भर 'हा-हा हु-हु' मचाते रहनेसे क्या छाम !'

वसी समय कोई अपने इदयकी जलनको शान्त कर्<sup>ती</sup> -मावसे द्वेपबुद्धिसे कहता----'अब दो ही चार दिनोंमें इन्हें अ<sup>पी</sup> -मिक और संकीर्तनका मज़ा मिल जायगा । श्रीवासकी ख़ैर नहीं है<sup>!</sup>

इन सभी बार्तोको श्रीवास पण्डित भी सुनते । रो<sup>ज्</sup>री सुननेसे उनके मनमें भी कुछ-कुछ मय उत्पन्न होने छगा। का विरोधी यवन है, यदि वह ऐसा करे भी तो कोई आधर्य नहीं, फिर हमारे बहत-से हिन्द माई ही तो संबीर्तनके विरुद्ध काजीके पास जाकर शिकायत कर आये हैं। ऐसी स्थितिमें बद्धत सम्भव है, हम सब छोगोंको माँति-माँतिके कष्ट दिये जायँ। होगोंके मुखसे ऐसी-ऐसी बातें सुनकर कुछ भोले भक्त तो बहुत ही अधिक डर गये। वे श्रीवास पण्डितके पास आकर सलाह करने छगे कि अब क्या करना चाहिये। कोई-कोई तो भयभीत होकर यहाँतक कहने छगे कि यदि ऐसा ही हो ती चोडे दिनके लिये हमलोगोंको देश छोड़कर चले जाना चाहिये। वन सबकी बातें सनकर श्रीवास पण्डितने कहा-- 'भाई, अब ं जो होना होगा सो होगा । श्रीवृसिंह भगवान् सब भला ही करेंगे। इम श्रीकृष्ण-कीर्तन ही तो करते हैं। देखा जायगा। जो कष्ट आवेगा, उसे सहेंगे ।' श्रीवास पण्डितने भक्तोंको तो इस भाँति । समझा दिया, किन्त जनके मनमें भय बना ही रहा। तो भी । उन्होंने अपने मनोगत मावोंको प्रमुके सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रम तो सबके माबोंको समझनेवाले थे, उन्होंने मक्तोंके माबोंको समझ लिया कि ये यवन राजाके कारण कुछ भयभीत-से हो गये है, इसिंक्ये इन्हें निर्भय कर देना चाहिये।

एक दिन प्रमुने अपने सम्पूर्ण शारीरमें सुगन्धित चन्दन छमाया, बुँघराले काले-काले सुन्दर बालोंमें सुगन्धित तैछ डाला 📢 <sup>हैं</sup> मूल्यवान् स्वच्छ और महीन बस्न पहिने और साथमें दो--:

40

मक्तोंको लेकर गन्ना-किनारेकी ओर चल पहें ! उनके अहर अघर पानकी लाली लग्नेसे और भी अत्यिक अहण वन ते थे । नेजोंमेंसे प्रसन्नना प्रकाशित हो रही थी, मुलकमल हाए पूर्णमाने चन्द्रके समान खिला हुआ था। वे मन्द्र-मन्द्र मुस्काले साथ मक्तोंके आनन्द्रको वर्धन करते हुए गन्नाजीके घाटांत इथर-से-उथर टहलने लगे । जो सारिशक प्रकृतिके भगवत् अर्थ, वे तो प्रमुक्ते अहुत रूपलावण्यको देखकर मन-ही-नं परम प्रसन्न हो रहे थे, किन्तु जो बहिर्मुख दृतिके निन्दर्ग पुरुष थे, वे आपसमें भाँति-भाँतिकी आलोचना-प्रत्यालोचना करते लगे । परस्परमें एक दूसरेसे कहने लगे—'यह निमाई प्रिंग भी अजीव आदमी माल्म पहता है, इसे तनिक भी मय नहीं है।

जायगा । इन सब बातोंको सुननेपर भी यह राजपुत्रके स्वर्ग बन-ठनकर हँसता इआ घूम रहा है । इसके चेहरेपर सिक्<sup>दा</sup> भी नहीं माल्यम पड़ती । बड़ा विचित्र पुरुष है !' कोई-कोई कहता—'अजी, सब झूठी बातें हैं, न क्<sup>दी</sup>

सम्पूर्ण शहरमें हला हो रहा है, कल सेना पकड़ने आवेगी <sup>औ</sup> सबसे पहिले निमाई पण्डितको ही बॉधकर नावपर चढ़<sup>ज़</sup>

आती है और न नाव ही आ रही है। सब चंडूवा<sup>ने हैं</sup> गर्पे हैं।'

दूसरा इसका ज़ोरींसे खण्डन करके कहता—'बाह साह<sup>4</sup>' आप गप्प ही समझ रहे हैं, कल काजीसाहब खयं कहते <sup>2</sup>। 'हाप कञ्चनको आरसी क्या' कल आप प्रत्यक्ष ही देख लेलां

इस प्रकार लोग माँति-माँतिसे अपने अपने अनुमानोंको दौड़ा रहे थे । महाप्रमु मक्तींके साथ आनन्दमें निहार कर रहे ये। इसी बीच एक प्रभुके पुराने परिचित पण्डित गङ्गाजीपर सन्ध्या करते इ.ए मिले । प्रमुको देखकर चन्होंने इन्हें प्रणाम फिया, फिर आपसमें वार्ताळाप होने छमा । बार्तो-ही-बार्तोने किंदतने कहा-- भाई, सन रहे हैं, तुम्हें पकदनेके लिये ाजाकी तरफसे सेना आ रही है । सम्पर्ण शहरमें इसकी गरम अफ़बाह है । यदि ऐसी ही बात है, तो तुम कुछ दिनके लिये नमदीप होइकर कहीं अन्यत्र ही चले जाओ । राजाके साथ विरोध करना ठीक नहीं । फिर ऐसे राजाके साथ जो हमारे धर्मका स्वयं विरोधी हो। हमारी राय तो यही है, कि इस समय तुन्हें मैदान छांड्कर माग ही जाना चाहिये, आगे जैसा तम उचित समझो ।

प्रमुने कुछ उपेक्षाके साथ कहा— 'अजी जो होगा सो होने दो, अम गीड छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं! यदि दूसरी जगह जायेंगे तो वहाँ क्या बादशाह सेना मेजकर हमें पकड़कर नहीं मेंगा सकता ! इससे यहीं अच्छे हें। जो कुछ हु:ख पड़ेगा, उसे सहेंगे। खुम कार्मोकी ऐसे समयमें ही तो परीक्षा होती है, दु:ख ही तो धर्मकी कसीटी है। देखना है कितने इसपर खरे उतरते हैं।' यह छुनकर पण्डित खुप हो गये। प्रमु श्रीवास पण्डितके मकानकी ओर चछ पड़े।

## श्रीनृसिंहावेश

कि कि सिहस्ततः कि नरसहशत्रपुर्देव विश्वं गृहीतो नैताह्रक् कापि जीवोऽह्नुतमुपनय मे देव संमाप्त प्पः। चापं चापं न चापीत्यदहहहहा कर्कशत्वं नवानां इत्यं दैत्येन्द्रवक्षः खरनवमुखरैजीव्रवान् यः स नोऽन्यादी। (स० र० आं० २०। ११)

श्रीवास पण्डित नृसिंह भगवान्के उपासक थे, वे अपन

पूजागृहमें बैठे हुए मिकमावसे नृसिंह भगवान्का विधिवत् पूज कर रहे थे । इतनेहीमें उन्हें अपने घरके किवाझेंपर जीत खट-खटकी आवाज सुनायी पड़ी, मानों कोई जोरोंके सा कियाडोंको खड़खड़ा रहा हो। श्रीवासका ध्यान मंग हुआ। वे डर्ने # हिर्चयकशिषु अपने सेवकसे प्रता है-'कीन है, कीन है।' तेर कहता है—'प्रस्रो ! सिंह है।' तब प्ख़ता है—'तब बया हुचा, सिंह सो होने दो।' सेवक कहता है-- 'प्रभो ! उसका शरीर मनुष्यके सम है, यही तो महान् आश्रयंको बात है।' यह सुनकर दिरययकशिपु कर छता-'इस प्रकारका अनुत जीव तो धाजतक मेंने कभी देखा गर अस्त्रा उसे मेरे पास जे बाम्रो ।' जल्दीसे सेवक बोछ डठा-प्रभी ! यह वह था ही गया ।' हिररयकशिपुने जल्दीसे धनुष माँगते । कहा —'धन्य ! धनुष !' नौकरोंकी बुद्धि अष्ट ही हो गयी थी, कहा - 'उसके पास धनुष नहीं है, खोहो ! ओहो ! उसके तो . कर्कश नख हैं। वे छोग इतना कह ही रहे थे कि नृसिंह सगवान्ने

कठार श्रीर तीच्या नखाँसे दैखेन्द्र हिरस्यकशिपुके चताःत्यसको कर दिया । ऐसे नुर्सिह मगवान् हमछोर्योकी रचा करें । गये कि कियाड़ोंको इतने जोरसे कौन खड़खड़ा रहा है। उन्होंने पछा--'कौन है !' बाहरसे भावाज आयी--'जिसका तुम पूजन कर रहे हो, जिसे अबतक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे, उसे प्रत्यक्ष देख हो।' यह धुनकर श्रीवास पण्डित कुछ सिटपिटा-से गये और उन्होंने डरते-डरते किवाइ खोले । इतनेमें ही श्रीयास क्या देखते हैं, कि अद्भुत रूप-लाशण्यसे युक्त शचीनन्दन श्रीविश्वम्भर निर्भय मावसे पूजागृहमें चले जा रहे हैं। वे जाते ही पूजाके सिंहासनपर विराजमान हो गये। श्रीयास पण्डितको ऐसा प्रतीत हुआ, कि साक्षात् विष्णु मगवान् विश्वम्मर-के रूपमें प्रकट इए हैं, उनके चार हाथोंमें शंख, चक्र, गदा भीर पद्म सुरो।भित हो रहे हैं । गलेमें वैजयन्ती-माला पद्मी हुई है, एक बड़े मारी मत्त सिंहकी मोंति बार-बार डंकार कर रहे हैं। श्रीवास प्रमुके ऐसे भयङ्कर रूपको देखकर भयमीत-से हो गये। भगवान्के सिंहासनपर बैठे-ही-बैठे प्रमु घोर गम्भीर खरसे सिंहकी भाँति दहाइते हुए कहने छगे---'श्रीवास ! अभीतक तुपने हमें पहिचाना नहीं। नाड़ा (अद्वैताचार्य) तो हमारी परीक्षा करनेके ही निमित्त शान्तिपुर चले गये। तुम्हें किसी प्रकारका भय न करना चाहिये। इम एक-एक द्रष्टका विनाश करेंगे। मक्तोंको कष्ट पहुँचानेवाला कोई भी दुष्ट हमारे सामने ंबच न सकेगा । तुम घवडांओ नहीं । शान्त-चित्तसे हमारी स्तुति करो।' प्रमुके इस प्रकार आधासन देनेपर श्रीवास पण्डित कुछ देर बाद प्रेममें बिह्नल होकर गहद-कण्डसे स्तृति करने लगे---

#### ५४ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २ नीमीडच तेऽभ्रवपुषे तडिव्स्पराय

शुद्धावतंसपरिविच्छलसन्मुद्धाप । पन्यस्त्रज्ञे कवलवेत्रविषाणवेणु-लक्ष्मश्रिये सृदुपदे पशुपाङ्गजाप ॥ ॥ (श्रीमज्ञा॰ पु॰ १०। १९। १) [सं श्लोकको पदनेके अनन्तर वे दीन मायसे कर्

छने — 'विश्वम्मरको जय हो, विश्वरूप अम नकी जय हो, शबी-नन्दनकी जय हो, जगन्नायप्रियकी जय हो, गौर झुन्दारी जय हो, मदनमोहनकी जय हो, र्रीसंहरूपधारी भगनान्त्री जय हो, भक्तमयहारी मगनान्की जय हो, भक्तमयमहन

जय हो, मदनगहिनका जय हो, श्वाराहरूपवारा नगनारूप जय हो, मक्तमयहारी मनवान्की जय हो, मक्तमयमहर्न प्रमुक्ती जय हो । इतने दिनोंसे में अज्ञानान्यकारमें इधर-उधर मटक रहा था। आज गुरुरूपसे प्रमु साक्षात् आपके दर्शन हुए । आज आपने अपना असली खरूप प्रकट करके मुझ पामर प्राणीको प्रमु पानन बना दिया । आप हो महा हैं, आप हो विष्णु हैं, आप के हे भक्तमयहारी सगब रू! धाप प्रसन्न हों, मैं आपकी रहीं करता हूँ। प्रभो ! सापकी मैयके समान सकोनी श्वामसुन्दर मृति है, वारीरपर विज्ञानिक समान चमकोका पीतान्वर सोमाबसान है, गुझानिक म्राणोंसे तथा मश्वरिषक्षक मुक्टसे सापका सोमाबसान है, गुझानि सन्य स्थानोंसे कहने, नरिवहा भीर मुख्लीसे आपको शोगा स्थान ही

बड़ी हुई है। आपके चरबायुगळ बड़े ही कोमब है और मन्द्राधकी भाग रिता कहकर पुकारते हैं। ऐसे आपके विषे-केवळ आएकी ही प्रार्टि के निमित्त —में प्रखास करता हूँ। ो शिव हैं। सृष्टिके भादिकारण आप ही हैं। भापकी तय हो।' श्रीवासके इस प्रकार स्तोत्र-पाठ करनेपर प्रसुने उन्हें

आज्ञा दी कि 'तुम अपने सम्पूर्ण परिवारके सहित हमारी पूजा करो और हमसे मनोत्राञ्चित वरदान माँगो।' प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके श्रीवास पण्डितने अपने घरकी सम्पूर्ण क्रियोंको. बाल-बच्चे तथा दास-दासियोंको एकत्रित किया और सभी मिल-कर आनन्द और उल्लासके साथ प्रमुकी पूजा करनेके लिये उचत हो गये । पिताके समान पूज्य और वृद्ध श्रीवास पण्डित इस बातको विलकुल मूल ही गये, कि ये इसारे भित्र पण्डित जगनाप मिश्रके छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदीमें खिलाया है. और जो हमारा सदा पिनाके समान सम्मान करते हैं। उस समय उन्हें यह पूर्ण भाव हो गया था, कि साक्षात् नृतिह भगवान् ही प्रकट हुए हैं । इसीलिये विष्णुपृजाके निनित्त जितनी सामग्री एकत्रित की थी. वह सब-की-सब प्रसकी प्रजामें छगा ही। श्रीवासके घरकी क्षियोंने अपने-अपने हाथोंसे प्रमुके गलेमें मालाएँ पहिनायी। उनके मस्तकके ऊपर पुष्प चढाये और उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। प्रभुने भी उनके मस्तकोंपर अपना चरण रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया---'तुम सबकी हममें भक्ति हो।' इस प्रकार सभीने मिलकर मिक्तमावके साथ प्रमुका पूजन किया ।

इसके अनन्तर जोरोंसे हुंकार करते हुए प्रमुने गम्भीर स्वरमें कहा—'श्रीवास 1 तुम्हें चिन्ता न करनी चाहिये:। तुम अनन्य- भावसे हमारा ही तो समरण-कीर्तन करते हो, फिर डरकी की बात ! बादशाहकी क्या ताकत है जो हमारे विरुद्ध कुछ <sup>हर</sup> सकेगा ! यदि वैष्णशोंको पकड़नेके छिये नाव आवेगी तो सर्ह पहिले नावमें इम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाहसे कहेंगे, हि तुमने कीर्तन रोकनेकी क्यों आज्ञा दी है ! यदि काजियी फहनेसे तुमने ऐसा किया है, तो उन्हें यहाँ <u>ब</u>्दाओ और है अपने शास्त्रके विश्वासके अनुसार प्रार्थना करके समीसे 'अङ्गा या 'खुदा' कहल्यायें। नहीं तो हम सभी हिन्दू, यवन, पशु, <sup>पहै</sup> आदि जीशेंसे कृष्ण कृष्ण कहलाते हैं। इस प्रकार सभी जी<sup>ही</sup> मुखसे श्रीकृष्ण-कीर्तन कराकर हम संकीर्तनका महत्व प्रका<sup>हिंह</sup> करेंगे और यत्रनोंसे भी कृष्ण कहलायेंगे। यदि इतनेपर <sup>श</sup> वह न मानेगा तो हम उसका संहार करेंगे । तम किसी बात<sup>ही</sup> चिन्ता मत करो । निर्भय रहो । हम तुन्हें अभी बताते हैं कियी

करेंगे और यवनोंसे भी कृष्ण कहलायेंगे। यदि इतनेपर मैं वह म मानेगा तो हम उसका संहार करेंगे। तुम किसी वाली चिन्ता मत करो। निर्भय रही। हम तुम्हें अभी बताते हैं किस स्व किस प्रकार हो सकेगा। इतना कहकर प्रभुने श्रीवास पिंडिं की भतीजीको अपने पास खुआया। उसका नाम नारायणी पं उसको अवस्था लगभग चार वर्षकी होगी। प्रभुने उसे अपने पार खुआया। तुम श्रीकृष्णप्रेममें उन्में खुआर कहा—'वेटी! नारायणी! तुम श्रीकृष्णप्रेममें उन्में होकर रुदन तो करो।' वस, इतना सुनना था, कि वह वर्ष वर्षकी बालिका श्रीकृष्णप्रेममें पूर्वित होकर पिर पद्मी और जोरें। 'हा कृष्ण! हा कृष्ण! मां कहकर रुदन करने लगी। उसके रि

खाने छगे । सभीकी आँखोंसे आँस बहने छगे ।

हँसते हँसते प्रभुने कहा—'इसी प्रकार हम सबसे कप्ण-कीर्तन करायेंगे।' इस प्रकार श्रीवासको आश्वासन देकर प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ें और बहुत देरके अनन्तर होशमें आये। होशमें आनेपर आप आखर्यके साथ इघर-उघर देखने ठगे और बोले—'पण्डितजी। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने कोई चपळता तो नहीं कर डाळी? आप तो मेरे पिताके समान हैं, 'पेरे सभी अपराघोंको आप सदासे क्षमा करते आये हैं। यदि नुझसे कोई चपळता हो भी गयी हो तो उसे क्षमा कर दीजियेगा। दुझे कुछ भी माखूम नहीं है, कि मैं यहाँ कैसे आया और मैंने क्या क्या क्या कहा?'

प्रमुक्ती इस प्रकार भीठी-माठी वार्ते झुनकर श्रीवास पण्डितने विनीत-मावसे कहा—'प्रमो ! मुझे चिरकाळतक अममें रखा, अब फिरसे मुझे अममें न डाठिये, मेरी अब छठना म कीजिये ! अब तो मुझे आपका सत्खरूप माद्य पढ़ गया है, आपके चरणोंमें नेरा इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा आशीर्याद दीजिये !' श्रीवासके ऐसा कहनेपर प्रभु मन-ही-मन प्रसन्न हुए और कुछ ठजाते हुए-से अपने घरकी और चले गये



आवेश समाप्त हो जाता, तब आप एक अमानी भ<sup>ज्न</sup> बहुत ही दीनताका वर्ताव करने छगते। भक्तेंकी पद-रव मस्तकपर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते—'मुंहे प्रेमकी प्राप्ति कव हो सकेगी ! आप लोग <u>मु</u>न्ने श्रीकृष्ण उपाय बतावें । मैं अपने प्यारे श्रीकृष्णसे कैसे निष्ट सर्कें प्रकार इनके जीवनमें दो भिन्न-भिन्न भाव प्रतीत है भाषावेशमें तो मगवत्-भाव और साधारणरीत्या मर इनके अन्तरङ्ग मक्त थे, वे तो इनमें सर्वकालमें 🕡 ही रखते और ये कितनी भी दीनता प्रकट करते तो **उन**के भावमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो साधारण सन्देहमें पड़ जाते कि यह बात क्या है ! कोई कह साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं।' कोई कहता—'न जाने ^ देवताका आवेश होता हो ।' कोई-कोई इसे तान्त्रिक सिं बताने लगे । प्रभुके शरीरमें कुछ श्रीकृष्ण-लीलाओंका मी सदय देखा था। कमी तो ये अकूर-लीला करते, कमी • विरहमें रुदन करते थे। मुरारी गुप्त बराह मगवान्के उपासक थे। एक दि

स्वद्य देखा था। कमी तो ये अक्रूर-खास करत, कमा ' विरहमें रुदन करते थे। सुरारी ग्रुप्त थराह भगवान्के उपासक थे। एक दि ग्रुप्त थराह भगवान्के खोत्रका पाठ कर रहे थे। प्रशु खोत्रपाठ सुनकर वराहकी माँति जोराँदे गर्जना क 'प्रग्तर-श्कर' ऐसा कहते हुए सुरारी ग्रुप्तके घरकी का ग्रुप्त समय इनकी प्रकृतिमें सुरारी ग्रुप्तने सभी वर्णा ग्रुप्त थान्य इनकी प्रकृतिमें सुरारी ग्रुप्तने सभी वर्णा इसके अतिरिक्त भगवान्के कलावतार, अंशावतार आदि होंके मध्यमें एक आवेशावतार भी होता है। किसी महान् हे लिये किसी विशेष शरीरमें मगवानुका आवेश होता है

श्रीवाराहावेश

उस कार्यको पूरा करके फौरन ही वह आवेश चला है । भगवान् तो 'कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्तम्' सभी कछ में समर्थ हैं. उनकी इच्छामात्रसे बड़े-बड़े दुर्छीका संहार हो ना है, किन्तु भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर, उन्हें अपनी म क्रपाका महत्व जतानेके निमित्त तथा अपनी छीला प्रकट नेके निमित्त वे भाँति-भाँतिके अवतारोंका अभिनय करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वीको दुष्ट क्षत्रियोंके अत्याचारसे पीड़ित देख-

तत्रमें तो ने नाम, रूप तथा सभी प्रकारके गुणोंसे रहित हैं। : महर्षि परशंरामके शरीरमें मगवानुका आवेश हुआ और पृथ्वीको । क्षत्रियोंसे हीन करके शीघ्र ही वह आवेश अहरूप हो गया, त परशुरामजी शुद्ध ऋषि बन आजतक भी महेन्द्र-पर्वतपर तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार आवेशायतार किसी विशेष

र्मिकी सिद्धिके निमित्त होता है और वह अधिक दिनतक हरता भी नहीं। द्रीपदीके चीर खींचनेपर मगवानुका चीरावतार ो हुआ या और क्षणभरमें ही दौपदीकी लाज रखकर वह अदृश्य ो हो गया । इसी प्रकार अब प्रभुके भी शरीरमें भिन्न-भिन्न अवतारोंके गावेश होने लगे। जिस समय ये आवेशातस्थामें होते. उस समय

उसी अवतारके गुणोंके अनुसार बर्ताव करने छगते और जब वह

### श्रीवाराहावेश

नमस्तस्मे वराहाय हेळवोद्धरते महीम्। खुरमध्यगतो यस्य मेकः खुरखुरायते॥ (धु॰ र० मी

'आवेश' उसे कहते हैं, कि किसी एक अन किसी भिन्न शरीरीके गुणोंका कुछ कालके लिये आवेश प्रायः लेकमें बी-पुरुरोंके ऊपर भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस् दानयोंके आवेश आते देखे गये हैं। जो जैसी प्रकृति होते हैं, उनके ऊपर वैसे ही आवेश भी आते हैं। दे आवेश सायिक प्रकृतिके ही लोगोंके ऊपर आवेगा। यह -का अवेश राजस-प्रकृतिके ही शरीरोंमें प्रकृत होगा घेर तामस-प्रकृतिके पुरुष हैं, उन्होंके शरीरमें भूत-पिं आवेश आता है। सभीके शरीरोंमें आवेश

देखा जाता है। वह क्यों होता है और किस प्रकार । इसका कोई निश्चित नियम नहीं। जिस देव, दानव अप पिशाचने जिस शरीरको अपने उपयुक्त समझ लिया, प्रवेश करके वह अपने भावोंको व्यक्त करता है।

बात नहीं । कमी किसी विरले ही शरीरमें आवेश होत

क बन जीवराइ भगवान्को नमस्कार है, तिन्होंने पाताज हुई प्रश्वीका बाल-की-वातमें ही उद्धार कर दिया और मिनके कापात्तते सुगेक-पव त भी सुरक्षर पान्य करने खगा था।

राप-पैरोंसे विलक्षुल वराहकी भाँति चलने लगे। रास्तेमें एक वड़ा पीतलका जलपूर्ण कलका रखा था। प्रभुने उसे अपनी

श्रीवाराहावेश

डाइसे उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीघे ग्रुप्त महा-शयके पूजागृहमें बल्ले गये। वहाँ जाकर आप आसनासीन हुए और मुरारीसे कहने लगे—'मुरारी! तुम हमारी स्तुति करो।' मुरारीने हाथ जोड़े हुए अति दीनमावसे कहा—'प्रमो!

आपकी महिमा वेदातीत है । वेद, शास्त्र आपकी महिमाको पूर्ण-

नीतिसे समझ ही नहीं सकते । श्रवियोंने आपका 'नेति' 'नेति' महकर कपन किया है । आप अन्तर्यामी हैं । शेपजी सहस्र मुखोंसे अहर्निश आपके गुणोंका निरन्तर कथन करते रहते हैं तो भी प्रलयके अन्ततक आपके समस्त गुणोंका कथन नहीं कर सकते । फिर मैं अज्ञ प्राणी भला आपकी रत्तृति कैसे कर सकूँगा ! प्रमुने उसी प्रकार गम्भीर स्वरमें कहा--'मुरारी ! तुम्हें भय करनेकी कोई बात नहीं । जो दुष्ट मेरे संकीर्तनमें विष्न करेगा, मैं उसका सहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो । तुम निर्भय रही । नाम-संकीर्तनद्वारा में जगदुद्धारका कार्य करूँगा।' यह कहते-कहते प्रमु अचेत-से हो गये और वहीं मूर्जित होकर गिर पड़े । कुछ कालके अनन्तर प्रमु प्रकृतिस्थ हुए और मुरारीसे फिर उसी प्रकारकी अधीरताकी वार्ते करने लगे। मुरारी गुप्त तो इनके प्रभावका पहिले ही परिचय प्राप्त

िकर चुके थे। इसिंछिये उनके भावमें किसी प्रकारका परिवर्तन है नहीं हुआ। प्रमु इस प्रकार मुरारीको अपने दर्शनोंसे कृतार्थ बहुत ही दीनताका बर्ताव करने छगते। मक्तोंकी पद-रजको <sup>अर्त</sup>

मस्तकपर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते--- 'मुझे श्रीहर प्रेमकी प्राप्ति कव हो सकेगी है आप छोग मुझे श्रीकृष्ण-प्रा<sup>हिर</sup> उपाय बतावें । मैं अपने प्यारे श्रीकृष्णसे कैसे मिछ सकूँगा !' ( प्रकार इनके जीवनमें दो भिन्न-भिन्न भाव प्रतीत होने हो भावावेशों तो भगवत्-भाव और साधारणरीत्या भक्त-भाव। ह इनके अन्तरङ्ग मक्त थे, वे तो इनमें सर्वकालमें भगवत्-मार्ग **ही** रखते और ये किननी भी दीनता प्रकट करते तो भी द<sup>ह</sup> खनके भावमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो साधारण ये, सन्देहमें पड़ जाते कि यह बात क्या है ! कोई कहता साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं।' कोई कहता—'न जाने किसी हैं देवताका आवेश होता हो।' कोई-कोई इसे तान्त्रिक सिंहि

चदय देखा था। कमी तो ये अकूर-छीला करते, कमी गो<sup>त्री</sup> विरहमें रुदन करते थे। मुरारी गुप्त बराह भगवान्के उपासक थे। एक दिन ही गुप्त वराह भगवान्के स्तोत्रका पाठ कर रहे थे। प्रमु दूर<sup>हे</sup> स्तोत्रपाठ सुनकर वराहकी भाँति जोरांसे गर्जना करते 'शूकर-शूकर' ऐसा कहते हुए मुरारी गुप्तके घरकी ओर <sup>दर्न</sup> उस समय इनकी प्रकृतिमें मुरारी गुप्तने सभी वराहा<sup>वत</sup> गुणोंका अनुमत्र किया । प्रमु दोनों हाथोंको पृथ्वीपर 🔭

बताने छगे । प्रमुक्ते शरीरमें कुछ श्रीकृष्ण-छीछाओंका भी <sup>सर्ह्न</sup>

म्हा पीतलका जलपूर्ण कल्या रखा था। प्रमुने उसे अपनी डाइसे उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीघे गुप्त महा-शयके पूजागृहमें चले गये। वहाँ जाकर आप आसनासीन हुए और मुरारीसे कहने छंगे—'मुरारी ! तुम हमारी स्तुति करी ।' मुरारीने हाथ जोड़े हुए अति दीनमात्रसे कहा--'प्रभो ! आपकी महिमा वेदातीत है । वेद, शास्त्र आपकी महिमाको पूर्ण-रीतिसे समझ ही नहीं सकते । श्रुतियोंने आपका 'नेति' 'नेति' <sup>र</sup>कहकर कथन किया है । आप अन्तर्यामी हैं । शेपजी सहस्र मुखोंसे अहर्निश आपके गुणोंका निरन्तर कयन करते रहते हैं <sup>1</sup>तो भी प्रष्यके अन्ततक आपके समस्त गुणोंका कथन नहीं कर "सकते । फिर मैं अइ प्राणी भटा आपकी स्तुति कैसे कर सकूँगा !" प्रभुने उसी प्रकार गम्भीर स्वरमें कहा--'मुरारी ! सुम्हें भय करनेकी कोई बात नहीं । जो दुष्ट मेरे संकीर्तनमें विश करेगा, मैं उसका संहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्या न हो । तुम निर्भय रहो । नाम-संकीर्तनद्वारा में जंगदुद्वारका

कार्य करूँगा।' यह कहते-कहते प्रमु अचेत-से हो गये और वहीं <sup>है</sup> मूर्जित होकर गिर पड़े । कुछ कालके अनन्तर प्रेमु प्रकृतिस्य हुए और मुरारीसे फिर उसी प्रकारकी अधीरताकी वार्ते करने <sup>ह</sup> छगे । मुरारी गुप्त तो इनके प्रमानका पहिले ही परिचय प्राप्त में कर चुके थे। इसिंछिये उनके भावमें किसी प्रकारका परिवर्तन िनहीं हुआ। प्रमु इस प्रकार मुरारीको अपने दर्शनोंसे कतार्थ

करके घरकी ओर चले गये। इसी प्रकार भक्तोंको धनेक हो और टीटाओंसे प्रमु सदा धानन्दित और झुखी बनाते हैं श्रीष्ठच्या-कीर्तनमें संटग्न बनाये रखते थे।

एक दिन संकीर्तन करते-करते प्रभुने बीचमें ही कहा'निदयामें अब शीघ ही एक महापुरुप आनेयांचे हैं, विशे
हारा नवहीपके कोने-कोने और घर-घरमें श्रीकृष्ण-संकीर्तक प्रचार होगा।' प्रमुके सुखसे इस बातको सुनकर सभी मर्को परम प्रसन्ता प्राप्त हुई और वे आनन्दके उद्देकमें और अधि उत्साहके साथ नृत्य करने चेगे। मक्तोंको हद विश्वास मा हि प्रमुने जो बात कही है, वह सस्य ही होगी।

इस बातको चार-पाँच ही दिन हुए होंगे, कि एक वि संकीतेनके अनन्तर प्रमुने मक्तोंसे कहा—'मेरे अप्रज, के परम सखा, मेरे बन्धु और नेरे वे सर्वस्व महापुरुप अवध्राहे वेहामें नवद्वीपमें आ गये हैं, अब तुम छोग जाकर उन्हें खेंगे निकालो!' प्रमुक्ती ऐसी आज्ञा पाकर मक्काण उन अवद्रा महापुरुपको खोजनेके छिये चले। पाठकोंको उत्तसुकता होंकै कि ये निमाईके सर्वस्व अवध्न-वेहामें कीन महापुरुप ये! अवस् में ये अवध्त नित्यानन्दनी ही ये, जो गौर-मक्तोंमें 'निमाई माई निताई' के नामसे पुकारे जाते हैं। पाठकोंको इनका परिवा आहं अप्यायमें मिल्हेगा।





# निमाईके भाई निताई

भवन धार्मिक प्रत नहीं हो सकता ।

पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः काप्यतिः सधीः 👫 तस्य पुत्री भवेद्वर्यः समृदी धार्मिकः, र॰ भां॰ ३१।६) (सु कभी कभी एक विधिका विधान भी बङ्ग ही विचित्र है, में शत्रभावसे बर्तीय ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए दो माई परस्पर<sub>ा-विभीपण, कर्ण-</sub> करते हुए देखे गये हैं। चालि-सुप्रीय, रावष्<sub>स्पर</sub>में एक दूसरे-अर्जन आदि सहोदर भाई ही थे, किन्तु ये परान माता-पिताओं-की मृत्युका कारण बने हैं। इसके विपरीत विभिन्ने आता है, कि

इतना किसी विरले सहोदर भाईमें भी सम्भव्<sub>रियेक</sub> प्राणी पूर्व-सत्र बातोंसे यही अनुमान किया जाता है, कि प्र-कारका घोर और @ जिन्होंने किसी पुगय-शीर्थमें रहकर किसी अनेवाला. सम्बद-हुएकर तप किया है, उन्होंके यहाँ इन्द्रियोंको बदामें बहर चाहे वह तप बाजी पार्मिक अथवा विद्वान पुत्र सत्यस होता है। हि सुकृतींसे गुकी किसी भी जन्ममें क्यों न किया हो। विना पूर्वजन्मोंके

से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देख<sup>‡</sup>तया न हो । इन

नाम आता है।

जन्मके संस्कारोंसे आबद्ध है। जिसका जिसके साथ दितें जनमेंका सम्बन्ध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मेंकि उस सम्बन्धको निमाना होगा। फिर चाहे उन दोनेंका जन एक ही परिवार अथवा देशमें हो या विभिन्न जाति-कुछ अप प्राममें हो। सम्बन्ध तो पूर्वकी ही माँति चछा आवेगा। महार्थ गौराक्ष देवका जन्म गौड्देशके सुप्रसिद्ध नदिया नामक नर्गा हुआ। इनके पिता सिछहट-निवासी मिश्र ब्राह्मण थे, मां नवद्वीपके सुप्रसिद्ध पण्डित नीछाम्बर चक्रवर्तीकी पुत्री थी। स्वयं दो माई थे। बड़े भाई विश्वक्त पृत्रें पुँच वर्षका ही हों कर सदाके छिये चले गये। अपने माता-पिताके यही एक वर्षका ही हों

इनके माताके दूसरी कोई जीवित सन्तान ही विद्यमान नहीं भी
श्रीतिस्यानन्दका जन्म राइदेशमें हुआ । इनके माता-<sup>A7</sup>
राइश्रिणीके बाह्मण थे, ये अपने सभी भाइयोमें बड़े थे, किंद्र इनके छोटे भाइयोंका कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौते है और कितने थे ! ये गीराङ्गके बड़े भाईके नामसे प्रसिद्ध हैं और गीरमकोंमें संकीर्तनके समय गौरसे पिढ़िके निर्तार्दण हैं

पुत्र थे इसिटिये चाहे इन्हें सबसे छोटा कह छो या सबसे <sup>बड़ा ।</sup>

मजो निताई गीर राधेश्याम । जपो हरे कृत्ण हरे राम

इस प्रकार इन दोनोंका पाछमीतिक शरीर एकसा<sup>ती</sup> रजवीर्यका न होते हुए भी इनकी आरमा एक ही तस्वकी <sup>बर्न</sup> हुई थी। इनका शरीर पृथक्-पृथक् देशीय होनेपर भी इनका , अन्तःकरण एक ही था, इसीलिये तो 'निमाई और निताई' दोनों - भिन-भिन्न होते हुए भी अभिन्न समन्ने जाते हैं।

प्रभु नित्यानन्दजीका जन्म वीरभूमि जिलेके अन्तर्गत 'एक-चाका' नामक एक छोटे-से प्राममें हुआ था, इनके प्रामसे थोड़ी दूरपर मोडेश्यर ( मयूरेश्वर ) नामका एक बहुत ही प्रसिद्ध शिय-जिङ्ग था। आजकल वहाँ मयूरेश्वर नामक एक प्राम भी बसा है, जो वीरभूमिका एक धाना है । नित्यानन्द प्रमुके पिताका नाम हार्डाई ओझा और माताका नाम पद्मावतीदेवी था। ओझा-दम्पति विष्णुभक्त थे । विना परममागवत और सदवैष्णव हुए उनके घरमें नित्यानन्द-जैसे महापुरुपका जन्म हो ही कैसे सकता या ! उस समय साम्प्रदायिक संकुचितताका इतना अधिक प्रावल्य नहीं था । प्रायः सभी सम्प्रदायोंके माननेवाले वैष्णव, स्मार्तमतानुसार ही अपनेको वैष्णव मानते थे । उपास्य-देव तो उनके विष्णु ही होते थे, विष्णुपूजनको ही प्रधानता े देते हर ने अन्य देवताओंकी भी समय-समयपर मक्तिभावसे पुजा किया करते ये । अपनेको श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके अनुपायी महने-ें वाले कुछ पुरुप जो आज शिवपूजनकी तो बात ही क्या त्रिपुण्ड. विल्यपत्र और रुदाक्ष आदिके दर्शनोंसे भी घृणा करते हैं, पूर्व-

कार्टमं उनके भी सम्प्रदायमें कई शिवोपासक आचार्योका इत्तन्त भिष्ता है। अन्तु, हार्क्ड पविडत वैष्णव होते हुए मी नित्यप्रति मोहेस्त्रमें जाकर बढ़े मिक्त-मानसे शिवजीकी पूजा किया करते थे। शिवलिङ्गकी तो सभी देवताओंकी पूजा की जा सकती है।

हाड़ाई पण्डितके वंशमें सदासे पुरोहित-वृत्ति होती आयी थी । इसलिये ये भी थोड़ी-बहुत पुरोहिती कर <sup>हेते रे</sup> घरमें खाने-पहिननेकी कभी नहीं थी, किन्तु इनका घर भण विना सूना था, इसिडिये ओन्ना-दम्पतिको यही एक भारी § था। एक दिन पद्मावतीदेवीको स्वप्नमें प्रतीत हुआ कि ह महापुरुष कह रहे हैं—'देवि ! तुम्हारे गर्भसे एक ऐसे महापुर का जन्म होगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-संकी<sup>त्त</sup> प्रचार होगा और वे जगन्मान्य महापुरुप समझे जायँगे।' प्र देखा गया है कि सारिवक प्रकृतिवाले प्ररूपोंको शह मार्व शियन करतेपर रात्रिके अन्तर्मे जो स्थप्न दीखते हैं वे संहें। होते हैं। भाग्यवती पद्मावतीदेवीका भी स्वप्न सचा 🕬 यथासमय उनके गर्भ रहा और शाके १३९५ में मामके <sup>हुई</sup> पक्षमें पद्मात्रतीदेवीके गर्भसे एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ । पुत्र<sup>ह</sup> नाम रक्खा गया नित्यानन्द । आगे चळकर ये ही नित्या<sup>न्द्र</sup> अमु अपना 'निताई' के नामसे गीर-मक्तोंमें बलरामके स्ती मुने गये और प्रसिद्ध हुए ।

यालक नित्यानन्द देखनेमें वहे ही सुन्दर थे। इ<sup>त्र</sup> सरीर इकदरा भीर लावण्यमय था। चेहरेसे कान्ति प्रकट <sup>हुई</sup> थी, गौर वर्ण था, जाँखें बड़ी-चड़ी और स्वच्छ तथा थी, इनकी बुद्धि बाल्यकाल्से ही बड़ी तीश्ण थी। पाँच वर्षकी अवस्पामें इनका विचारम्भ-संस्कार कराया गया। विद्यारम्म-संस्कार होते ही ये खूब मनोयोगके साथ श्रप्ययन करने लगे। पोडे ही समयमें इन्हें संस्कृत-साहित्य तया व्याकरणका अच्छा ज्ञान हो गया । ये पाठशालाके समयमें तो पढ़ने जाते, शेप समयमें बाङकोंके साय खूब खेङ-कूद करते । इनके खेळ अन्य साधारण प्राकृतिक वाळकॉकी भाँति नहीं होते थे । ये बालकोंको साथ लेकर छोटी ही उम्रसे श्रीकृष्ण-ि छीलाओंका अभिनय किया करते। किसी बालकको श्रीकृष्ण बना देते, किसीको ग्वाङ-वाङ और आप स्वयं बङराम बन, जाते । कभी गौ-चारण-छीला करते, कभी पुल्ति-भोजनका अभिनय ('करते और कभी मथुरा-गमनकी छीछा बाछकोंसे कराते । इन्हें ये ठीठाएँ किसने सिखा दीं और इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पायी, इसका किसीको कुछ मी पता नहीं चलता । ये समी शासीय र्हाला ही किया करते।

कमी-कमी आप रामायणकी टीटाओंको बाटकोंसे कराते। किसीको राम बना देते, किसीको भरत, शञ्चन और आप स्थयं टटकाण बन जाते। शोप बाटकोंको नौकर-वाकर तथा रीट-वानर अनाकर मिन-मिन स्थानोंकी टीटाओंको करते। कमी तो वनगमनका अभिनय करते, कमी चिश्रकृटका मान दशित और कमी सीता-इरणका अभिनय करते। एक दिन आप टहमण-मुम्हांकी टीटा कर रहे थे। आप स्थयं टहमण बनकर मेमनादकी

शक्तिसे बेहोश होकर पड़े थे। एक उड़केको हन्मान् वनाह सङ्गीवन ठानेके लिये भेजा। वह उड़का छोटा ही या, इर्ले जैसे बताया उसे भूल गया। ये बहुत देरतक बेहोश बने ए रहे। सचमुच छोगोंने देखा कि इनकी नाझी बहुत ही बीं धीरे चल रही है। बहुत जगानेपर भी ये नहीं उठते हैं। इस् स्चना इनके पिताको जाकर बालकोंने दी। पिता यह हुकी दीड़े आये और उन्होंने भी आकर इन्हें जगाया, किन्तु तो ह नहीं जगे। तब तो पिताको बड़ा भारी दु:ख हुआ। जो बल इनके पास रामहरूपसे बैठा इदन कर रहा था, उसे याद की और उसने हन्मान् बननेवाले लड़केको बुलाया। जब हुक्स

जी सक्कीवन लेकर आये और इन्हें वह सुँघायी गयी तब कि

मुच्छों भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकालसे ही भाँति-भाँकी शाकीय लीलाओंका अभिनय किया करते थे।

पढ़ने-लिखनेमें ये अपने सभी साथियोंसे सर्वश्रेष्ठ हुए जाते थे। इनकी बुद्धि अरयन्त ही तीक्ष्ण थी, प्राय: देखा गर्वी पिताका ज्येष्ठ पुत्रके प्रति अरयिक प्रेम होता है और भारत सबसे छोटी सन्तान सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो हुए प्रेम प्राणोंमें भी अदितीय ही थे, इसी कारण हाझाई ओक्षा प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे,। वे जहाँ भी कही विशे वहीं इन्हें साय ले जाते थे, इनके विना उन्हें कहीं जाता आ

या अकेले बैठकर खाना-पीना अच्छा ही नहीं छगता था। <sup>म</sup>ै

ी इनके मनोहर मुखकमलको देखकर सदा आनन्दसागरमें विकर्षा लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी अवस्था बारह-तेरह र्पिकी हो गयी।

हार्ड्राई पण्डित वह साधु-मक्त थे। प्रायः हमेशा ही कोई ताधु-सन्त इनके घरपर बने रहते। ये भी यथाशकि जैसा घरमें रूखा-सूखा अन्न होता, उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक आगत साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते ये। एक दिन एक संन्यासी आकर हाबाई पण्डितके यहाँ अतिथि हुए । पण्डितजीने श्रद्धा-पूर्वक उनका आतिथ्य किया । पद्मावतीदेवीने शुद्धताके साथ अपने हाथोंसे दाल, चावल, पकौड़ी और कई प्रकारके साग वनाये । पण्डितजीने मक्ति-भावसे संन्यासीजीको भोजन कराया। इनके मिक्तमावको देखकर संन्यासी महात्मा वहे प्रसन्न हुए और दो-चार दिन पण्डितजीके ही यहाँ ठहर गये । पण्डितजी भी उनकी यथाशक्ति सेवा-शुश्रूषा करते रहे । संन्यासी देखने-में बड़े ही रूपवान् थे। उनके चेहरेसे एक प्रकारकी ज्योति हमेशा निकलती रहती थी। उनकी आकृति गम्भीरता, सचरित्रता, 🖟 पवित्रता, तेजिस्तिता और भगवद्गक्तिके माव प्रकट होते थे। हाड़ाई पण्डितकी संन्यासीके प्रति वड़ी श्रद्धा हो गयी। इस अल्प वयस्के संन्यासीके प्रमावसे हार्डाई पण्डित अत्यधिक प्रमा-वान्त्रित हो गये। एक दिन एकान्तमें संन्यासीजीने हाड़ाई पण्डितजीसे कहा-पण्डितजी ! हम आपसे एक मिक्षा माँगते हैं, दोगे !

शरीरतक देनेको तैयार हैं।'

go

इस दीन-दीन कंगालके पास है ही क्या ! इधर-उधरसे जो 5 मिल जाता है, उसीसे निर्योह होता है । आप देखते ही । मेरे घरमें ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिसे में आपको मिशामें दे सई जो कुछ उपस्थित है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। । आपके लिये अदेय हो सके । यदि आप शारीर माँगें, ते

दीनता प्रकट करते हुए हाबाई पण्डितने कहा—'प्रमो

संन्यासीजीने कुछ गम्भीरताके साथ कहा—पण्डित तुम्हारे पास सब कुछ है, जो चीज में माँगना चाहता हूँ, वि यह पार्थिव धन नहीं है। वह तो बहुत ही मूल्यवान् वर्ख है उसे देनेमें तुम ज़रूर आनाकानी करोगे, क्योंकि वह उर्षे अयन्त ही बिय है।

हूँ, कि प्राणीमात्रके लिये अपने प्राण ही सबसे अधिक <sup>[आ</sup> हैं, यदि आप मेरे प्राणोंकी भी मिक्षा माँगें, तो में उ<sup>न्हें बी</sup> देनेके लिये तैयार हूँ।' संन्यासीजीने कुछ देर ठहरकर कहा—'में तुम्हारे श<sup>())</sup> के मीतरके प्राणोंकी नहीं चाहता, किन्तु बाहरके प्राणोंकी

हाड़ाई पण्डितने कहा—'भगवन् ! मैं ऐसा सुनता आय

याचना करता हूँ । तुम अपने प्राणोंसे भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्र<sup>हे</sup> मुझे दे दो । मैं सभी तीर्थेकी थात्रा करना चाहता <u>हूँ । इ<sup>त्</sup>हैं</u> क्षिये एक साथीकी मुझे आवश्यकता है । तुम्हारा यह पुत्र <sup>योग</sup> और होनहार है, इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चल जायगा 1<sup>3</sup>

संन्यासीजीकी इस बातको झुनकर हाहाई पण्डित झुन पह / गुपे । उन्हें स्वप्नमें भी प्यान नहीं पा, कि संन्यासी महाशय देसी विलक्षण बस्तुकी याचना करेंगे । भला, जिस पुत्रकी पिता

प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन असम्मव-सा ही हो जानेवाला हो, उस पुत्रको यदि कोई सदा-, के छिये माँग बैठे तो उस पिताको कितना भारी दुःख होगा, इसका अनुमान तो कोई सहदय रनेही पिता ही कर सकता है। अन्य पुरुपकी युद्धिके बाहरकी बात है। महाराज दशरयसे विश्वामित्र-जैसे क्रोधी और तेजस्थी ब्रह्मर्थिन कुछ दिनोंके ही छिये श्रीरामचन्द्रजीको माँगा था । धर्ममें आस्या रखनेवाले महाराज यह जानते भी थे, कि महर्पिकी इच्छा-पूर्ति न करनेपर मेरे राज्य ीतया परिवारकी ख़ैर नहीं है। उन अमित तेजस्वी ब्रह्मपिंके तप ं और प्रमानसे भी वे पूर्णरीत्या परिचित थे, उन्हें इस बातका मी दढ़ विश्वास या कि विश्वामित्रजीके सायमें रामचन्द्रजीका किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता, फिर भी पुत्र-वात्सल्य-अ के कारण विश्वामित्रजीकी इच्छा-पूर्ति करनेके छिये वे सहमत / नहीं हुए और अत्यन्त दीनताके साथ ममतामें सने हुए वाक्योंसे ह कहने छगे--

देह प्रानर्ते प्रिय कंखु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिप एक

स्तय सुत प्रीय प्रानकी नाईं। राम देत नहिं धनइ गुसारी

जव मगवान् चित्राष्टने उन्हें समझाया, तव कही जाक उनका मोह मंग हुआ और वे महर्पिकी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रनै को उनके साथ बनमें मेजनेको राजी हुए । इधर हाज़ई पण्डितको उनकी धर्मनिष्ठाने समझावी

उन्होंने सोचा—'पुत्रको देनेमें भी दुःख सहना होगा और र

देनेमें भी अकल्याण है। संन्यासी आप देकर भेरा सर्वस्य नार्व कर सकते हैं। इसिल्ये चाहे जो हो, पुत्रको इन्हें दे ही ले चाहिये।' यह सोचकर वे पद्मावतीदेवीके पास गये और उनी जाकर सभी इचान्त कहा। भला, जिसे निल्यानन्द-जैसे मी पुरुपकी माता होनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ है, वह अपने प्रति विचलित कैसे हो सकती है! पुत्र-मोहके कारण वह कैने अपने धर्मको छोड़ सकती है! सब कुछ सुनकर उसने हुद्राई साथ उत्तर दिया—मैं तो आपके अधीन हूँ। जो आपकी इन्हाई। बही मेरी भी होगी, पुत्र-वियोगका दुःख असहा होता है, किंद्र

बही मेरी भी होगी, पुत्र-वियोगका दुःख असख होता है, किंद्र पतिव्रताओंके छिये पति-आज्ञा-उद्धंघनका दुःख उसते भी अधिक असख होता है, इसछिये आपकी जैसी इच्छा हो की में सब प्रकारसे सहमत हूँ, जिससे धर्म छोप न हो बही की कीजिये।' पत्तीकी अनुमति पाकर हाइगई पण्डितने अपने प्राणींसे भी

प्यारे प्रिय पुत्रको रोते-रोते संन्यासीके हार्थोमें सींप दिया। धर्म निष्ठ नित्सानन्दजीने भी इसमें कुछ भी आपित नहीं की । रे प्रसनतापूर्वक संन्यासीके साथ हो लिये। उन्होंने पीछे फिरकर फिर अपने माता-पिता तथा कुटुम्बियोंकी और नहीं देखा।

संत्यासीजीके साथ नित्यानन्दजीने भारतवर्षके प्राय: सभी मुख्य-मुख्य तीर्पोकी यात्रा की । वे गया, काशी, प्रयाग, मधुरा, द्वारका, बद्दीनाप, केदारनाथ, गङ्गोचरी, यघुनोचरी, रङ्गनाप, सेतुवन्ध रामेश्वर, जगनापपुरी आदि तीर्थोमं गये । इसी तीर्थयात्रा- अमणमें इनका शीमन्यापवेन्द्रपुरीके साथ साक्षात्कार हुआ और उनके द्वारा श्रीकृष्ण-अकि प्राप्त करके ये प्रेममें विद्वल हो गये । उनसे विदा होकर ये वकमें आये । इनके साथके संन्यासी कहाँ रह गये, इसका कोई ठीक-ठीक एता नहीं चलता ।

त्रजर्भे आनेपर इन्हें पता चला, कि नवहीपमें गौरचन्द्र उदय होकर अपनी सुशीतल किरणोंसे दोनों ही पक्षोमें निरन्तर मोह-ज्वालामें सुलसते हुए संसारी प्राणियोंको अपने श्रीकृष्ण-संकीर्तनं-रूपी अमृतसे शीतल्ता प्रदान कर रहे हैं, इनका मन खतः ही श्रीगौरचन्द्रके आलोकमें पहुँचनेके लिये हिलोरें मारने लगा। अब ये अधिक समयतक व्रजमें नहीं रह सके और प्रयाग, काशी हीते हुए सीचे नवदीपमें पहुँच गये।

नवदीपमें जाकर अवधूत नित्यानन्द सीचे महाप्रमुके समीप नहीं गये। वे पण्डित नन्दनाचार्यके घर जाकर ठहर गये। इधर प्रमुने तो अपनी दिन्यहरिहारा पहिले ही देख लिया था, कि नित्यानन्द नवदीप आ रहे हैं, इसीलिये उन्होंने खोज करनेके लिये मक्तीको भेजा।

#### स्रेहाकर्पण

दर्शने स्पर्शने चापि श्रवणे भाषणेऽपि वा। यत्र द्रयत्यन्तरङ्गं स स्नेह इति कप्यते॥ (सु० र० सां० ६२ । ११)

सचमुच प्रेममें कितना भारी आकर्षण है ! आकाशमें 🕆 भगवान्का इन्दु-मण्डल है और पृथ्वीपर सरित्पति सागर विक

हैं। जिस दिन शर्वरीनाय अपनी सम्पूर्ण कलाओंसे मण्डलमें उदित होते हैं, उसी दिन अवनिपर मारे प्रेमके 🕺

उमङ्ने लगता है। पद्माकर भगवान् मुवन-भास्करसे कितनी∜ पर रहते हैं, किन्तु उनके आकाशमें उदय होते ही वे <sup>हिं</sup> खठते हैं, उनका मुकुर मन जो अबतक सूर्यदेवके शो<sup>की</sup>

संकुचित बना बैठा था, वह उनकी किरणोंका स्पर्श पाते ! आनन्दसे विकसित होकर छहराने छगता है। बादछ न वर्ष कहाँ गरजते हैं, किन्तु पृथ्वीपर भ्रमण करनेवाले मयूर यहीं

# जिसके देखनेसे, जिसके शरीर-एवाँसे, जिसके गुर्योंके अवस्त्री जिसके किसी प्रकारके भी भाषवासे भनमें पुक प्रकारकी गुषगुदी-सी हों खगे, हुदय आप-से-आप ही पिषकने छगे तो समस सेना चाहिये, वहाँ स्नेहका आविर्माव हो चुका है। मनीपियोंने इस हदयके पिवडर्न

मिक्रवाको ही श्रेम बताया है।

स्नेहाकर्पण

جاق

तो सचमुच इस संसारका अस्तिल ही असम्भव हो जाता । संसारकी स्थिति ही एकमात्र प्रेमके ही ऊपर निर्भर है । प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है । प्रेम ही प्राणियोंको माँति-

हा इस्तर ह जार इस्तर हा अन ह । अन हा आपनाता सात-माँतिक नाच नचा रहा है। हृदयका विश्राम-स्थान प्रेम ही है। स्वच्छ हृदयमें जब प्रेमका सच्चा स्वच्छप प्रकट होता है, तभी हृदयमें शान्ति होती है। हृदयमें प्रेमका प्राकट्य हो जानेपर कोई व्यय अह्वय नहीं रह जाता, आगे-पीछिकी सभी बात प्रत्यक्ष दीखने छगती हैं। फिर चर-अचरमें जहाँ भी प्रेम हृटि-गोचर

तिता है वही हृदय आप-से-आप दोड़कर चला जाता है। अहा, जिन्होंने प्रेम-पीयूपका पान कर लिया है, जो प्रेमासवका पान करके पागल बन गये हैं, उन प्रेमियोंके पाद-पद्योंमें पहुँचनेपर हृदयमें कितनी अधिक शान्ति उत्पन्न होती है, उसे तो थे ही प्रमी मक अनुमन कर सकते हैं,जिन्हें प्रमुक्ते प्रेम-प्रसादकी पूर्ण-रीत्या प्राप्ति हो जुकी है।

नित्यानन्द प्रमु प्रेमके ही आकर्षणसे आकर्षित होकर नव-होप आये थे, इपर इस बातका पता प्रमुक्ते हृदयको <u>बेता</u>रके तार-हारा पहिले ही लग चुका था। उन्होंने उसी दिन मर्कोको नव-होपम अवधूत नित्यानन्दको खोजनेके लिये मेजा। नवहीप कोई अलेटा-मोटा गाँव तो था ही नहीं, जिसमेसे वे सट िया प्राप्त उन्हें देखते ही पहिचान देता । श्रीवास पण्डित तया हरित दिनमर उन नवीन आये हुए महापुरुपकी खोज करते रहे, किं, विज्ञ इनका पता नहीं चला, अन्तमें निराश होकर वे प्रते पास लीट आये और आकर कहने लो— 'प्रमो ! हमने आर्क आज्ञानुसार नयद्वीपके मुहल्ले-मुहल्लें जाकर उन महापुरुक खोज की, सब प्रकारके मनुष्योंके घरोंमें जाकर देखा, किंता है उनका कुल भी पता नहीं चला । अब जैसी आज्ञा हो, किंता है करें । जहाँ चलावें वहीं जायें।'

इन टोगोंके मुखसे इस बातको सुनकर प्रमु कुछ मु<sup>सुन</sup>

और सक्की ओर देखते हुए बोले—'मुझे रात्रिमें स्वम हुड़ा है कि वे महापुरुप जरूर यहाँ आ गये हैं और लोगोंसे में से का पता पूछ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, हम सभी हों मिलकर उन्हें डूँढ़ने चलें।' यह कहकर प्रमु उसी समय उर्ज चल दिये। उनके पीछे गदाघर, श्रीवासादि मकणण भी लिये। प्रमु उठकर सीधे पं० नन्दनाचार्यके घरकी और विपत्न पत्रे । आचार्यके घर पहुँचनेपर मक्तांने देखा, कि एक दिन कालियुक्त महापुरुप अपने अमित तेजसे सम्पूर्ण आलोकमय बगाये हुए पद्मासनसे विराजमान हैं। उनके उर्ज पण्डलमय बगाये हुए पद्मासनसे विराजमान हैं। उनके उर्ज पण्डलमय काले करणों में श्रीप्यके प्रमाकरकी किरणोंकी में अध्वर प्रचण्डता नहीं थी, किन्तु शरद्-चन्द्रकी उन किरणों

समान शोतलता, शान्तता और मनोहरता मिळी हुई थी। गौराहरी मकोंके सहित उन महापुरुपकी चरण-वन्दना को और ओर चुपचाप बैठ गये । किसीने किसीसे कुछ मी बातचीत नहीं की । नित्यानन्द प्रभु अनिमेप-दृष्टिसे गैराङ्ग मुख-चन्द्रकी ओर निहार रहे थे । भक्तोंने देखा, उनकी पछकोंका गिरना एकदम वन्द्र हो गया है । सभी स्थिरमावसे मन्त्रमुग्धकी गाँति नित्यानन्द प्रभुकी ओर देख रहे थे । प्रभुने अपने मनमें प्रोचा-'भक्तोंको नित्यानन्दजीकी महिमा दिखानी चाहिये । इन्हें कोई प्रेम-प्रदंग सुनाना चाहिये, जिसके श्रयणसे इनके शरीरमें साचिक भावोंका उदीपन हो । इनके भावोंक उदय होनेसे ही भक्त इनके मनोगत मार्वोंको समझ सकेंगे ।' यह सीचकर प्रभुने श्रीवास पण्डितको कोई स्तुति-रुजेक पढ़नेके छिये धीरेसे संकेत किया । प्रभुके मनोगत भावको समझकर श्रीवास इस श्लोकको पढ़ने छंगे—

बर्दापीडं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिम्रद्वासः कनककिपशं चैजयन्तीञ्च मालाम् । रुध्यान्वेणोरधरसुधया पूरयन्तोपबृत्दे र्चुन्दारषर्यं स्थपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः॥ (श्रीमदा० १० । २१ । १०

श्रीमद्रागवतके दशम स्कन्धके इस श्लोकर्पे कितना माधुर्प है, इसे तो संस्कृत साहित्यानुरागी सहदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं । इसका भाव शब्दोंमें ब्यक्त किया ही नहीं जा सकता । वजमण्डब्वे भक्तगण तो इसी श्लोकको श्लीमद्रागवतके प्रचारमें मूछ कारण बताते हैं । बात यह थी, कि भगवान्

ALTER AND

शुक्तदेवजी तो वाल्यकालसे ही विरक्त थे, वे अपने पिता कि व्यासदेवजीके पास न आकर घोर जंगलोंने ही अवध्व विचरण करते थे। ज्यासदेवने उसी समय िर्देशक रचना की थी, उनकी इंग्ला थी कि शुक्तदेवजी हते कि क्षित्रत वे जितनी देरों गी दुही जा सकती है, उतनी अधिक कहीं उहरते ही नहीं थे। फिर अठारह हजार खेलिंग श्रीमद्भागवतको वे किस प्रकार पद सकते थे, इसल्पि ज्यासदेव की इंग्ला मनकी मनहीं रह गयी।

व्यासदेवजीके शिष्य उस घोर जंगळमें समिधा, कुश प्रक्ष फल केने जाया करते थे, एक दिन उन्हें इस वीहड़ वर्तमें १ व्याप्त मिला, व्याप्तको देखकर वे लोग उर गये और आकर भार व्यासदेवसे कहने लगे—'गुरुदेव ! अब हम घोर जंगळमें न क्ष करेंगे, आज हमें व्याप्त मिला था, उसे देखकर हम सब्भेन्स मयमीत हो गये।'

शिष्पोंके मुखसे ऐसी बात छुनकर भगवान् व्यासदेव हैं मुस्कुराये और थोड़ी देर सोचकर बोळ—'व्यासदेव प्रमहोंकों मय ही किस बातका है ? हम तुम्हें एक ऐसा मन्त्र बता हैं। कि उसके प्रभावसे कोई भी हिंसक जन्तु तुम्हारे पास तहीं फटक सकेगा !' शिष्पोंने गुरुदेवक वाक्यपर विश्वास किया और दूसरे दिन स्नान-सन्प्यासे निष्टुच होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुं समीप आये और हिंसक जन्तु-निवारक मन्त्रकी जिज्ञासा की! मगवान् व्यासदेवने यही 'बहांगीडं नटवरवपुः' बाला स्रों

,चता दिया । शिष्योंने श्रद्धाभक्तिसहित इसे कण्ठस्थ कर छिया भीर सभी साथ मिछकर जब-जब जंगछको जाते तब-तव इस

स्तेहाकर्पण

श्रोकको मिलकर खरके साथ पढ़ते। उनके सुमधुर गानसे नीरव श्रीर निर्जन जंगल गुँजने लगता और चिरकालतक उसमें इस श्लोककी प्रतिप्वनि सुनायी पड़ती । एक दिन अवधूत-शिरोमणि श्रीशुक्रदेवजी धूमते-फिरते उधर आ निकले । उन्होंने जब इस धोकको सुना तो वे मुग्घ हो गये । शिष्योंसे जाकर पूछा-'तुम-छोगोंने यह श्लोक कहाँ सीखा !' शिष्योंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—'हमारे कुलपति मगवान् न्यासदेवने ही हमें इस मन्त्रका उपदेश दिया है। इसके प्रमावसे हिंसक जन्तु पास नहीं आ सकते ।' भगवान् शुकदेवजी इस श्लोकके मीतर जो छिपा हुआ अनन्त और अमर बनानेबाला रस भरा हुआ या, उसे पान करके पागल-से हो गये। वे अपने अवधृतपनेके सभी आचरणोंको मुलाकर दींबे-दींबे भगवान् व्यासदेवके समीप पहुँचे और उस । श्लोकको पढ़ानेकी प्रार्थना की । अपने विरक्त परमहंस पुत्रको इस भाँति प्रेममें पागळ देखकर पिताकी प्रसन्तताका वारापार 🖟

्र संहिता ही बनायी है, तुम उसका अध्ययन करो ।' हिन्होंने आग्रह करते हुए कहा—'गर्डी पिताजी ! हमें तो बेस, वही एक क्षोक बता दीजिये।' मगवान व्यासदेवने इन्हें

, नहीं रहा । वे शुक्तदेवजीको एकान्तमें छे गये और धीरेसे कहने 4 छगे--'बेटा ! मैंने इसी प्रकारके अठारह हजार स्रोकोंकी परमहंस- वहाँ श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कण्टस निया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोकको सदा पढ़ने हो श्लीकृष्णप्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है, कि इसका जिसे ति भी चसका छग गया, फिर वह कमी खाग नहीं सकता। कि यदि फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह स्वयं उसे एकड़ है। शुकरेयजीको भी उस मधुमय मनोज्ञ मदिराका वर्त छग गया, फिर वे अपने अवधूतपनेके आपहको हो स्त्रीम्द्रागवतके पठनमें संख्या हो गये और पितासे उसे संग्रीम्द्रागवतके पठनमें संख्या हो गये और पितासे उसे संग्रीम्

थात्मारामाश्च मुनयो निर्प्रश्या अप्युरुहमे । कुर्चन्त्यद्देतुकीं भक्तिमित्र्यभृतगुणो हरिं। । (श्रीनज्ञा<sup>ण्य</sup>ी

भगवान्ते गुणोंमें यही तो एक बड़ी भारी विशेषा कि जिनकी हृदय-प्रत्यि खुळ गयी है, जिनके सर्व संवा<sup>र्ड</sup> जड़मूळते छेदन हो गया है और जिनके सम्पूर्ण कर्म नह<sup>8</sup> हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी उन गुणोंमें अहेंगुकी करते हैं। करते हैं। क्यों न हो, वे तो रसराज हैं न ! 'प्रेमसिन्धु<sup>नं</sup> रें हुएको किसीने आजतक उछळते देखा ही नहीं!

जिस स्रोक्तका इतना भारी महत्व है उसका भाव भी हैं रीजिये। गोएँ चराने भेरे नन्हें-से गोपाल वृन्दावनकी और दें रहे हैं। सायमें वे ही पुराने म्वाल-वाल हैं, उन्हें आज न ही क्या सूझी है, कि वे कनुआकी कमनीय कीर्तिका निरन्तर बखान करते हुए जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कण्ठोंसे श्रीकृष्णका व्यशोगान कर रहे हैं । इघर ये अपनी मुख्टीकी तानमें ही मस्त हैं, हर्न्हें दीन-दुनिया किसीका भी पता नहीं । अहा ! उस समयकी

इनकी छवि कितनी सुन्दर है---'सम्पूर्ण शरीरकी गठन एक झुन्दर नटके समान बढ़ी ही मनोहर और चित्ताकर्यक है। सिरपर मोरमुकुट विराजमान है। हंकानोंमें बड़े-बड़े कनेरके पुष्प लगा रखे हैं, कनकके समान <sup>4</sup>जिसकी पुति है, ऐसा पीताम्बर झुन्दर शरीरपर फहरा रहा है, गलेमें वैजयन्तीमाला पदी हुई है। कुछ आँखोंकी मृकुटियोंको चढाये हुए, टेढ़े होकर वंशिक छिशेंको अपने अधरामृतसे पूर्ण करनेमें तत्पर हैं। उन छिदोंमेंसे विश्वविमोहिनी ध्वनि सुनायी पढ़ रही है। पीछे-पीछे म्वाल्याल यशोदानन्दनका यशोगान करते <u>ह</u>ए जा रहे हैं, इस प्रकारके मुख्लीमनोहर अपनी पद-रजसे वृन्दावनकी मूमिको पावन बनाते हुए वजमें प्रवेश कर रहे हैं।

जगत्को उन्मादी वनानेवाले इस भावको सुनकर जय ्र अवध्तरारोमणि शुकदेवजी भी प्रेममें पागछ वन गये, तब फिर मला हमारे सहदय अवसूत नित्यानन्द अपनी प्रकृतिमें कैसे रह सकते थे ? श्रीवास पण्डितके सुन्तुमे इस श्रीकको सुनते ही है मूर्कित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उनके मूर्कित होते ही

dames a se se

૮ર पदनेपर नित्यानन्द प्रमु जोरोंसे हुंकार देने छगे । उनके <sup>हेर</sup> नेत्रोंसे अविरल अश्रु व**द रहे थे, शरीरके स**भी रोम बिल्कुल हो गये । पसीनेसे शरीर भीग गया। वे प्रेममें उन्मार्वी भाँति चृत्य करने छगे । प्रमुने नित्यानन्दको गलेसे छगा <sup>हर</sup> और दोनों महापुरुप परस्परमें एक दूसरेको आठिङ्गन करने <sup>हो</sup> नित्यानन्द प्रेममें बेसुध-से प्रतीत होते थे. उनके पर कहीं कहीं पड़ते ये, जोरसे 'हा कृष्ण | हा कृष्ण !' कहकर वे रहत है रहे थे । रुदन करते-करते बीचमें जोरोंकी हंकार करी इनकी हुंकारको सुनकर उपस्थित भक्त भी थर-यर कॉंपने ही सभी काठकी पुतलीकी भाँति स्थिरभावसे चुपचाप खरें इसी बीच बेहोश होकर निताई अपने भाई निमाईकी गौर गिर पड़े । प्रभुने नित्यानन्दके मस्तकपर अपना कोमह ही कमछ फिराया । उसके स्पर्शमात्रसे नित्पानन्दजीको पर्<sup>मानर</sup>

प्रतीत हुआ, वे कुछ-कुछ प्रकृतिस्य हुए। नित्यानन्द-प्रार्थ प्रकृतिस्य देखकर प्रभु दीनमावसे कहने छगे—'श्रीपाद ! <sup>बा</sup> इम सभी छोग आपकी पद-धृष्टिको मस्तकपर चढ़ाकर <sup>हुई</sup> कृत्य हुए । आपने अपने दर्शनसे हमें बङ्भागी बना <sup>दिया</sup> प्रमो ! आप-जैसे अवधूर्तोंके दर्शन मला, हमारे-जैसे संह प्ररुपोंको हो ही कैसे सकते हैं ! इम तो गृहरूपी कूपी मण्डूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जो ही नहीं सकते। आप महापुरुष हमारे ऊपर अहैतुकी कृपा करके खयं ही <sup>हा है</sup> हमें दर्शन देने आ जाते हैं, इससे बढ़कर हमारा और क्या सीमाग्य हो सकता है !?

प्रभुकी इस प्रेममय वाणीको सुनकर अधीरताके साथ निताईने कहा-'हमने श्रीकृष्णके दर्शनके निमित्त देश-विदेशोंकी यात्रा की, सभी मुख्य-मुख्य पुण्यस्थानों और तीयोंमें गये। सभी बड़े-बड़े देवालयोंको देखा, जो-जी श्रेष्ठ और सात्तिक देवस्थान समझे जाते हैं, उन सबके दर्शन किये किन्तु वहाँ केवल स्थानोंके ही दर्शन हुए। उन स्थानोंके (सिंहासनोंको इमने खाळी ही पाया । मक्तोंसे हमने पूछा—इन <sup>हरपानोंसे</sup> भगवान् कहाँ चले गये <sup>ह</sup> मेरे इस प्रश्नको सनकर नबहुत-से तो चिकत रह गये, बहुत-से चुप हो गये, बहुतोंने मुझे . अपागळ समझा । मेरे बहुत तळाश करनेपर एक भक्तने पता दिया कि भगवान् नवद्दीपमें प्रकट होकर श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रचार कर ्रहे हैं। तुम उन्हींकी शरणमें जाओ, तभी तुम्हें शान्तिकी प्राप्ति ो सकेगी । इसीलिये में नवदीप आया हूँ । दयालु श्रीकृष्णने पा करके स्तयं ही मुझे दर्शन दिये। अब वे मुझे अपनी गरणमें लेते हैं या नहीं इस बातको ने जानें।' इतना कहकर फेर नित्यानन्द-प्रमु गौराङ्गकी गोदीम छुदक पड़े । मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौराङ्गको अर्पण कर दिया हो।

प्रमुने धीरे-धीरे इन्हें उठाया और नम्रताके साथ कहने ज्ञो---'आप स्वयं ईश्वर हैं, आपके शरीरमें सभी ईश्वरताके चिह्न प्रकट होते हैं, मुझे मुळानेके ळिये आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं । ये सब गुण तो आपमें ही विद्यमांन हैं, हम साधारण जीव हैं। आपकी कृपाके मिखारी हैं।'

इन वार्तोंको भक्त मन्त्रमुग्धकी माँति वुपबाप पर बैठे हुए आश्चर्यके साथ छुन रहे थे। मुरारी गुपनो धी श्रीबाससे पृछा—'इन दोनोंकी बार्तोंसे पर्ता ही नहीं बळ इनमें कौन बहा है और कौन छोटा ?' धीरे-ही-धीरे क्षेत्र पण्डितने कहा—'किसीने शिवजीसे जाकर पृछा कि आ पिता कौन हैं ?' इसपर शिवजीने उत्तर दिया—'ति मगवान्।' उसीने जाकर विष्णु भगवान्से पृछा कि—'आपके। कौन हैं ?' हसते हुए विष्णुजीने कहा—'देवाधिदेव श्रीवहरीं जी ही हमारे पिता हैं।' इस प्रकार इनकी ठीळा थे ही ती सकते हैं, दूसरा कोई क्या समक्षे ?'

नन्दनाचार्य इन सभी छीछाओंको आश्चर्यके हाए हैं ऐ, उनका यर प्रेमका सागर बना हुआ पा, जिसमें प्रेमें हिछोरें मार रही पी । करुणकन्दन और स्टनकी हर्दि पिछलोनाछी ध्वनियोंसे उनका घर गूँज रहा पा। दोनें महापुरुप चुपचाए परयन्ती भाषायें न जाने क्यान्या वार्ते हैं ऐ, इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी हर्जे को वीछनेनाछे अन्य साधारण छोगोंकी बुद्धिने बाहर्ती वे वार्ते थी।

## व्यासपूजा

ये थया मां प्रपटन्ते तांस्तथैय मजाम्यदम्। मम घत्र्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्घ सर्वशः॥७ (गीता ४।११)

प्रेमका एष कितना व्यापक है, उसमें सन्देह, छल, वश्चना, वनायटके लिये तो स्थान ही नहीं । प्रेममें पात्रापात्रका मेद-भाव नहीं । उसमें जाति, वर्ण, कुल, गोत्र तथा सजीव-निर्जायका विचार नहीं किया जाता, इसीलिये प्रायः लेगोंके मुखोंसे मुना जाता है कि 'प्रेम अन्या होता है।' ऐसा कहनेवाले स्वयं अवर्षे हैं। प्रेम अन्या नहीं है, असलमें प्रेमके अतिरिक्त अन्य सभी अन्ये हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोब बाण है, कि जिसका ल्क्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका निशान सदा ही ठीक ही ल्क्ष्यपर बैठता है। 'अपना' कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहींसे खोज निकालेगा। इसीलिये तो कहा है—

'तिनका तिनकेसे मिला, तिनका तिनके पास।' विशाल हिन्दू-धर्मने प्रेमकी सर्वन्यापकताको ही लह्य करके तो उपासनाकी कोई एक ही पद्धति निश्चय नहीं की है। तुन्हें

क्ष धीमगवान् श्रञ्ज मक्षे प्रति वपदेश करते हुए कहते हैं-'हे अर्जन ! को मक्त शुक्ते जिस मावसे भजता है, मैं भी वसका उसी भावसे भजन करता हैं। किसी भी रास्तेसे क्यों न शाको, अन्तमें सब प्रस-क्रिस्कर मेरे ही पास था बाते हैं। ( न्योंकि सभी शाबियोंका प्रकाश शाक्किक्क स्थान में ही हूँ )

जिससे प्रेम हो, तुम्हारा अन्तःकरण जिसे स्वीकार करता है उसीकी भक्तिभावसे पूजा-अर्चा करो और उसीका निरन्तर धन ' करते रहो, तुम अन्तमें प्रेमतक पहुँच जाओगे। अपना उपत कोई एक निश्चय कर हो। अपने इदयमें किसी भी एक प्रिवर्श बैठा छो । यस, तुम्हारा बेङ्ग पार है । पत्नी पतिमें *ही मग*नत्-भा<sup>न्नी</sup> करके उसका घ्यान करे, शिष्य गुरुको ही साक्षात् पर<sup>हहरी</sup> साकार स्वरूप मानकर उसकी वन्दना करे, इन समीका <sup>इत</sup> अन्तमें एक ही होगा, सभी अपने अन्तिम अमीप्टतक पू<sup>र्व</sup> सकेंगे । सभीको अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रमु-पर-<sup>प्रक्री</sup> अषना मुक्ति मिलेगी। सभीके दुःखेंका अत्यन्तामान हो जावगा। व तो सचेतन साकार वस्तुके प्रति प्रेम करनेकी पद्धति है,हिन्दू अ<sup>र्स</sup> तो यहाँतक माना गया है कि पत्यर, मिटी, धातु अधवा कि भी प्रकारकी मृति बनाकर उसीमें ईश्वर-बुद्धिसे पूजन करीं<sup>गे, हे</sup> तुम्हें शुद्ध-विशुद्ध प्रेमकी ही प्राप्ति होगी। किन्तु इसमें दम्म बनायट न होनी चाहिये । अपने हृदयको उटोल हो कि हि<sup>ई</sup> प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं, यदि किसीके भी प्री तुम्हारा पूर्ण प्रेम हो चुका तो बस, तुम्हारा कल्याण ही है। तुम्हारा सर्वस्व तो वही है।

नित्यानन्दप्रमु बारह-तेरह वर्षकी अल्प वयस्में ही <sup>इर</sup> छोड़कर चले आये ये। लगभग बीस क्योंतक ये तीर्योंने भ्रमण करें रहे, इनके साथी संस्थासीजी इन्हें छोड़कर कहाँ चले गये, इसर्ग कुछ भी पता नहीं चलता, किन्तु इतना अनुमान अवस्य लगाई जा सकता है कि उन महात्माके लिये इनके हृदयमें कोई विशेप स्थान न बन सका । उनमें इनका गुरुमाव नहीं द्वआ । बीस वर्षोतक इधर-उधर घूमते रहे, किन्तु जिस प्रेमीके लिये इनका हृदय छटपटा रहा था, वह प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महा-प्रम गौराङ्गका नाम सनते ही इनके हृदय-सागरमें हिलोरें-सी उठने छगी। गौरके दर्शनोंके छिये मन न्याकुल हो उठा। इसीलिये ये नवद्वीपकी ओर चल पड़े । आज नन्दनाचार्यके घर गौरने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिये। इनके दर्शनमात्रसे ही इनकी चिरकालकी मनोकामना पूर्ण हो गयी । जिसके लिये ये व्याकुल होकर देश-विदेशोंमें मारे-मारे फिर रहे थे, वह वस्तु आज स्वर्' ही इन्हें प्राप्त हो गयी । ये स्वयं संन्यासी थे, गौराङ्ग अमीत्वं गृहस्थीमें ही थे। गौराङ्गसे ये अवस्थामें भी दस-म्यारह वंर्प वंद . थे, किरतु प्रेममें तो छोटे-बड़े या उच्च-नीचका विचार होता ही नहीं, इन्होंने सर्वतोभावेन गौराङ्गको आत्मसमर्पण कर दिया । गौराङ्गने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया।

नन्दनाचार्यके घरसे नित्यानन्दजीको साथ ठेकर गौराङ्ग मको सहित श्रीवास पण्डितके घर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही संजीतन आरम्भ हो गया। समी भक्त नित्यानन्दजीके आगमनके उद्धासमें नृतन उत्साहके साथ भागायेशमें आकर जोरोंसे कीर्तन करने छगे। भक्त श्रेममें विह्वल होकर कभी तो नाचते, कभी गाते और कभी जोरोंसे 'हरि बोल' 'हिर बोल' की तुमुख चनि करते। आजके कीर्तनमें बहा ही आनन्द आने लगा, मानो सुम्मू भक्त

पागल बन

प्रेममें वेसुध होकर अपने आपेको बिलकुल भूल गये हों। अवतर गौराङ्ग शान्त थे, अन उनसे भी न रहा गया, ने भी भक्तोंके साथ मिलकर शरीरकी सुधि मुलाकर जोरोंसे हरि-प्वनि करने लगे। <sup>महा</sup> प्रभु नित्यानन्दजीके दोनों हार्योको पकड़कर आनन्दसे नृत्य करारे थे । नित्यानम्दजी भी काठकी पुतलीकी भाँति महाप्रभुके हराति साथ नाच रहे थे । अहा, उस समयकी छविका वर्णन कीन की सकता है ! भक्तवृन्द मन्त्रमुग्धकी भाँति इन दोनों महापुरुपीकी रुत्य देख रहे थे। पखानजवाला पखानज न बजा सका। जीभक मजीरे बजा रहे ये उनके हाथोंमेंसे खतः ही मजीरे गिर परे। पभी वार्धोका बजना बन्द हो गया। भक्त जड्-मूर्तिकी माँदि रचाप खड़े निमाई और निताईके नृत्यके माधुर्यका निरन्तर .. बसे पान कर रहे थे। चल्य करते-करते निमाईने निर्ताईका आळिज्ञन किया । आळिज्ञन पाते ही निताई वेहोश हाकर प्रध्वीपर गिर पहे, साथ ही निमाई भी चेतनाशून्य-से बन गये। क्षणमरके पश्चात् महाप्रभु जोरोंके साथ उठकर खड़े ही गये और जल्दीसे भगवान्के आसनपर जा बेठे। अब उनके शरीरमें बटरामजीका-सा आवेश प्रतीत होने टगा । उसी भावा-वेशमें वे 'बारुणी' 'बारुणी' कहकर जोरोंसे चिल्लाने छगे। ्रहाय जोदे हुए श्रीवास पण्डितने - 'प्रभो । जिस 'बारुणी' की आप भापके ही पास है.। आप जिसके

प्रमुक्ते भागावेशको कम करनेके निभित्त एक भक्तने शीशीमें गंगाजल भरकर प्रमुक्तो दिया। गंगाजल पान करके प्रमु कुछ-कुछ प्रकृतिस्य हुए और फिर नित्यानन्दजीको भी अपने हार्यो-से उटाया।

इस प्रकार समी मक्तोंने उस दिन संकीर्तनमें वहे ही आनन्दका अनुमव किया। इन दोनों माइयोंके छत्यका सुख समी मक्तोंने खुब ही छूटा। श्रीवास पण्डितके घर ही नित्या-नन्द-प्रमुका निवास-स्थान स्थिर किया गया। प्रमु अपने साथ ही निर्तार्शको अपने घर छिवा छे गये और शाचीमातासे जाकर कहा—'अम्मा! देख, यह तेरा विश्वस्प छैट आया। त् उनके छिये बहुत रोया करती थी।' माताने उस दिन सचमुच ही निर्पानन्द-प्रमुगें विश्वस्पके ही स्रपका अनुमव किया और.

निर्माई दोनोंको ही समानरूपसे पुत्रकी भाँति प्यार करती थीं।

एक दिन महाप्रमुने नित्यानन्दर्जीका प्रेमसे हाथ पकड़े

हुए पूछा—'श्रीपाद! कल गुरुपूर्णिमा है, व्यासपूजनके
निमित्त कौन-सा स्थान उपयुक्त होगा ?'

नित्यानन्द-प्रमुने श्रीवास पण्डितके पूजा-गृहकी कीर संकेत करते हुए कहा----'क्या इस स्थानमें व्यासपूजन नहीं हो सकता ?'

हँसते हुए गौराङ्गने कहा—'हाँ, ठीक तो है, आचार्य तो श्रीवास पण्डित ही हैं, इन्हींका तो पूजन करना है। बस, ठीक रहा, अब पण्डितजी ही सब सामग्री जुटावेंगे । इन्हींपर प्<sup>जाके</sup> उत्सवका सम्पूर्ण मार रहा ।'

प्रसन्तता प्रकट करते हुए पण्डित श्रीवासजीने कहा-'भारकी क्या वात है, पूजनकी सामग्री घरमें उपस्थित है। केल, भान्न, पछ्च, पुष्प, फल और समिधादि आवश्यकीय वस्तुर्रे भाज ही मँगवा ली जायँगी। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुर्ओं की आवश्यकता हो, उन्हें आप बता दें ?'

प्रमुने कहा—'अब इम क्या बतावें, आए खयं आवार्य हैं, सब समझ-बूझकर जुटा छीजियेगा। चिलिये बहुत समय

व्यतीत हो गया, अब गंगा-खान कर आवें।' इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि समी <sup>भक्त</sup>

🕠 निमाई और निर्ताईके सहित गंगास्त्रानके निमित्त चछ दिये। नित्यानन्दजीका स्त्रभाव विल्कुल छोटे बालकोंका-सा <sup>या, वे</sup> कुदक-कुदककर रास्तेमें चलते। गंगाजीमें घुस गये तो, फिर निकलना 'सीखे ही नहीं, घण्टों जलमें ही गोते लगाते रहते।

कभी उल्टे होकर बहुत दूरतक प्रवाहमें ही वहते चले जाते। सब भक्तोंके सहित वे भी स्नान करने छगे। सहसा उसी स<sup>मय</sup> एरो नाक इन्हें जलमें दिखायी दिया। जल्दीसे आए उसे ही पकड़ने

के लिये दौड़े। यह देखकर श्रीवास पण्डित हाय-हाय करके चिल्लाने लगे, किन्तु ये किसीकी कव सुननेवाले थे, आगे बढ़े ही 'चले जाते

ये । जब श्रीवासके कहनेसे खयं गौराङ्गने इन्हें आवाज दी, तब जाकर ये छोटे। इनके सभी काम अजीव ही होते थे, इससे महिठी ही रात्रिमें इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दण्ड-कमण्डल् आदि समीको तोह-फोड़ डाला । प्रमुने इसका कारण पूछा ती चुप हो गये । तब प्रमुने उन्हें बड़े आदरसे बीन-बीनकर गाजीमें प्रवादित कर दिया ।

व्यासपूर्णिमाके दिन सभी मक्त स्नान, सन्ध्या-बन्दन करके ोवास पण्डितके घर आये । पण्डितजीने आज अपने पूजा-गृह-ते खूब सजा रखा था । स्थान-स्थानपर बन्दनवार बँघे द्वर ये । ारपर कदली-स्तम्म बड़े ही मले मालूम पड़ते थे । सम्पूर्ण घर ौके गोवरसे लिपा हुआ था, उसपर एक सुन्दर विस्नीना विस्ना ा. सभी भक्त आकर व्यासपीठके सम्मुख बैठ गये। एक हैंचे स्थानपर छोटी-सी चौकी रखकर **उसपर व्यासपीठ** बनायी र्हि थी, न्यासजीकी सुन्दर मूर्ति उसपर विराजमान थी । सामने जाकी सभी सामग्री रखी थी, कई थालोंमें सुन्दर अमनिया केंचे हुए फल रखे थे, एक ओर घरकी बनी हुई मिठाइयाँ रखी ्री । एक पालीमें अक्षत, धूप, दीप, नैवेच, ताम्बूल, पूगीफल. िष्पमाला तथा अन्य सभी पूजनकी सामग्री सुशोभित हो रही ी। पीठके दायीं ओर आचार्यका आसन बिछा हुआ था। भक्तों-ु आप्रह करनेपर पूजाकी पद्धतिको हाथमें छिये द्वुए श्रीवास <sup>ब्रि</sup>ण्डित आचार्यके आसनपर विराजमान हुए । भक्तोंने विधिवत् <sup>वि</sup>गासजीका पूजन किया । अब नित्यानन्द-प्रमुकी बारी आयी । <sup>हेर्य</sup> श्रीवासजीके कहनेसे पूजा करने छगे। श्रीवास पण्डितने एक र्केंदर-सी माला नित्यानन्दजीके हायमें देते हुए कहा—'श्रीपाद !



व्यासपूजा

तो ऐसा हो, अपने प्रियपात्रमें ही सभी देनी-देनता और विका दर्शन हो जाय। गौराङ्गको ही सर्वस्व समझनेवाछे ताईका उनके प्रति ऐसा ही भाव था । उनका मनोगत भाव था--स्वमेय माता च पिता स्वमेय स्वमेय बन्धश्च सखा त्यमेय ! त्वमेव विद्या द्वविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥ गौराङ्ग ही उनके सर्वस्व ये । उनकी भावनाके अनुसार न्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया । उनके सामनेसे गौराङ्गकी ह नित्यकी मानुपिक मृतिं विलुप्त हो गयी । अब उन्हें गौराङ्गकी ाड्मुजी मूर्तिका दर्शन होने छगा **।** उन्होंने देखा गौराङ्गके मुख-**ती कान्ति कोटि स्यॉकी प्रभासे भी बढ़कर है। उनके चार** प्रचोंने शहा चका, गदा और पदा विराजमान हैं, शेप दो ग्रथोंमें वे हल-मूसलको धारण किये हुए हैं। नित्यानन्दजी प्रमुके प अद्भुत रूपके दर्शनोंसे अपनेको कृतकृत्य मानने छगे। नके नेत्र उन दर्शनोंसे तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों त्र विल्कुल फरे-के-फरे ही रह गये, पलक गिरना एक-म बन्द हो गया । नेत्रोंकी दोनों कोरोंसे अधुआंकी धारा बह ही यी । शरीर चेतनाशून्य या । मक्तोंने देखा उनकी गाँस चट नहीं रही है, उनका शरीर मृतक पुरुषकी भाँति ामडा हुआ पड़ा था, केवल मुखकी अपूर्व ज्योतिको इसे न्यासजीको पहिनाइये।' श्रीवासजीके इतना कहनेप नित्यानन्दजीने माला न्यासदेवजीको नहीं पहिनायी, वे उसे ह ही ठिये हुए जुपचाप खड़े रहे। इसपर फिर श्रीवास प<sup>65</sup> जरा जोरसे कहा—'श्रीपाद । आप खड़े क्यों हैं, <sub>माटा</sub> ( नांते क्यों नहीं ?' जिस प्रकार कोई पत्यरकी मूर्ति खड़ी रहतें उसी प्रकार माळा हायमें लिये नित्यानन्दजी उर्यो-के-स्यों ही ह रहे, मानी उन्होंने कुछ छुना ही नहीं। तब तो र्राप्त की घवड़ाये, उन्होंने समझा नित्यानन्दजी हमारी बात तो मं

नहीं, यदि प्रमु आकर इन्हें समझावेंगे तो जरूर मान जी प्रमु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे, श्रीवास<sup>जीने प्रर्</sup> बुलाकर कहा-- 'प्रभी ! नित्यानन्दजी व्यासदेवको माला है पहिनाते, आप इनसे कह दीजिये माठा पहिना हैं, ही। रही है । यह सुनकर प्रभुने कुछ आज्ञाके-से स्वरमें नित्यानहरी

कहा-- 'श्रीपाद ! व्यासदेवजीको माला पहिनाते क्यों नहीं ! हैं देर हो रही है, सभी भक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षामें बेठे हैं, वर्ष भूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा ।' प्रमुकी इस बातको सुनकर निर्ताई नीदसे जागे हु<sup>र ही</sup>

की माँति अपने चारों ओर देखने छगे। मानो वे किसी वस्तुका अन्वेपण कर रहे हों। इघर-उघर देखकर उन्होंने ही हायकी माटा व्यासदेवजीको तो पहिनायी नहीं, जल्दीसे गैर्जी सिरपर चदा दी। प्रमुके छम्बे-छम्बे घुँमराले बालोंने उटमकी

ताल वदी ही भली मालूम पड़ने लगी । सभी भक्त आनन्दमें सुध-से हो गये । प्रमु कुळ लिजत-से हो गये । तित्यानन्दजी मिमें विभोर होनेके कारण मूर्कित होकर गिर पड़े । अहा, प्रेम हो तो ऐसा हो, अपने प्रियपत्रमें ही सभी देवी-देवता और वैदिक्का दर्शन हो जाय । गौराकुको ही सर्वस्य समझनेवाले क्षेत्रका उनके प्रति ऐसा ही भाव था । जनका मनोगत भाव था— स्वमेच माता च पिता त्यमेच स्वमेच सन्धे समा देवदेय ॥

गौराङ्ग ही उनके सर्वस्य ये। उनकी भावनाके अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया । उनके सामनेसे गीराङ्गकी ाह नित्यकी मातुषिक मूर्ति विछप्त हो गयी । अब उन्हें गौराङ्गकी . इमुजी म्र्तिका दर्शन होने लगा। उन्होंने देखा गौराङ्गके मुख-ती कान्ति कोटि स्यॉकी प्रभासे भी बढ़कर है। उनके चार ार्पोमें शह, चक्र, गदा और पद्म विराजमान हैं, शेप दो [म्बॉमें वे हल-मूसलको धारण किये हुए हैं । नित्यानन्दजी प्रमुक्ते स अद्भुत रूपके दर्शनोंसे अपनेको कृतकृत्य मानने छगे। निक नेत्र उन दर्शनोंसे तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों ,।त्र बिङ्कुल फटे-के-फटे ही रह गये, पलक गिरना एक-्रुम बन्द हो गया। नेत्रोंकी दोनों कोरोंसे अधुआंकी धारा यह दूही थी । शरीर चेतनाशृत्य था । मक्तोंने देखा उनकी ्राँस चल नहीं रही है, उनका शरीर मृतक पुरुपकी माँति पुकड़ा हुआ पढ़ा था, केवल मुखकी अपूर्व ज्योतिको देखकर और नेत्रोंसे निकलते हुए अधुओंसे ही यह अनुन छगाया जा सकता था, कि वे जीवित हैं । मर्कोंको स्वकी <sup>हं</sup> दशा देखकर बद्दा मय हुआ । श्रीवास आदि समी 🥫 माँति-माँतिकी चेष्टाओंद्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, र उन्हें विल्कुल भी होश नहीं हुआ। प्रमुने जब <sup>देख</sup>ि नित्यानन्दजी किसी भी प्रकार नहीं उठते. तब उनके शीर अपना कोमल कर फेरते हुए प्रमु अत्यन्त ही प्रेमके ह कहने छगे—'श्रीपाद अव उठिये। जिस कार्यके भापने इस शरीरको धारण किया है, अब उस कार्यके प्र<sup>द</sup> का समय सनिकट आ गया है। उठिये और अपनी नहीं कृपाके द्वारा जीवोंका उद्घार कीजिये। सभी लोग <sup>झार्ग</sup> कृपाके भिखारी वने बैठे हैं, जिसका आप उद्घार करना है उसका उद्वार कीजिये । श्रीहरिके सुमधुर नामाँका <sup>हिर्ल</sup> कीजिये । यदि आप ही जीवोंके ऊपर कृपा करके भगवनार्व वितरण न करेंगे, तो पापियोंका उद्घार कैसे होगा !'

प्रमुक्ते कोमल करस्पर्शसे निर्ताइकी मूर्छा भङ्ग हुई, वे के कुछ-कुछ प्रकृतिस्य हुए । निर्मानन्दजीको होशमें देखकर हैं मकोंसे कहने लगे—'ब्यासम्जा तो हो चुकी, अब हैं मिलकर एक बार सुमधुर स्वरसे श्रीकृष्ण-संकीर्तन और कर ही प्रमुक्ती आज्ञा पाते ही पखावज बजने लगी, सभी मक हुएँ मजीरा लेकर बड़े ही प्रेमसे कीर्तन करने लगे। सभी कें विद्वल होकर एक साथ—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृत्वा हरे कृत्वा कृत्वा कृत्वा हरे हरे।

-इस मुमधुर संकीर्तनको करने छो। संकीर्तनकी सुमधुर विसे श्रीवास पण्डितका घर गूँजने छगा। संकीर्तनकी आयाज ज़िकर बहुत-से दर्शनायी हारपर आकर एकत्रित हो गये, किन्तु रका दरवाजा तो बन्द या, वे बाहर खड़े-दी-खड़े संकीर्तनका गानन्द खटने छो। इसप्रकार संकीर्तनके आनन्दमें किसीको गिमयका ज्ञान ही न रहा। दिन हव गया। तत्र प्रगुने संकीर्तनको बन्द कर देनेकी आजा दी और श्रीवास पण्डितसे कहा-रिसादके सम्पूर्ण सामानको यहाँ ले आओ। प्रमुकी आजा गिकर श्रीवास पण्डित समीप गिकर श्रीवास पण्डित प्रसादके सम्पूर्ण यार्लोको प्रमुक समीप । उत्त प्राचने अपने हार्योस सभी उपस्थित भक्तोंको प्रसाद प्रितरण किया। उस महाप्रसादको पाते हुए सभी मक्त अपने-र्श्यने घरोंको चले गये।

हैं इस प्रकार नित्यानम्दजी श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहने दें में । श्रीवास पण्डित और उनकी धर्मपत्ती मालिनीदेवी उन्हें तृष्पने समे पुत्रकी भाँति प्यार करते थे । नित्यानम्दजीको हंतंपने माता-पिताको छोड़े आज लगमग बौद्ध वर्ष हो गये । बीस मुंधि ये इसी प्रकार देश-विदेशोंमें घृषते रहें । बीस वर्षोंके बाद क्षित के सिरसे मात-पित-सुखको पाकर ये परम प्रसन्न हुए । गौराह्म हो इनका ह्रद्रपसे बड़ा आदर करते थे, वे इन्हें अपने बड़े शईसे भी बढ़कर मान्ते थे, तभी तो यथार्थमें प्रेम होता है ।

दीनों ही ओरसे सत्कारके याव हों तमी अभिनता होती है शिप्प अपने गुरुको सर्वस्व समग्ने और गुरु शिप्पको चारा समग्नकर अपना अन्तरङ्ग सखा समग्ने तमी हद प्रेम हो है। गुरु अपने गुरुपनेमें ही बने रहें और शिप्पको अपना अपना दास ही समग्नते रहें, इधर शिप्पमें अनिच्छापूर्वक करें सा समग्नकर उनकी सेवा-गुरुपा करता रहे, तो उन दें यपार्थ प्रेम नहीं होता। गुरु-शिप्पका वर्ताव तो ऐसा ही चाहिये जैसा अगवान् श्रीष्ठप्ण और अर्जुनका या अथवा अर्था होता हो गिरा होता हो समग्रको अपना सर्वस्व हो समग्नते थे, किन्तु गौराङ्ग उनका प्रचलित हो मंदि आदर-सत्कार करते थे, यही तो इन महा विशेषता थी।

नित्यानन्दजीका स्वमाव वहा स्वश्च या, वे कर्मी क्यां अपने द्वापोंसे भोजन ही नहीं करते, तव उन्हें अपने द्वापोंसे छोटे बर्बोकी तरह खिलाती। क्मी ये उनके सूखे सनोंको अपने मुखमें देकर उन्हें माँति पीने लगते। क्मी उनकी गोदमें शिद्युओंकी तरह करते। इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पती मालिती, वात्सल्य-सुखका आनन्द देते हुए, उनके घरमें मुंदी रहने लगे।





## मद्वीताचार्यके ऊपर कृपा

कती।

सिस ! साहजिक प्रेम दूरादिष विराजते । चकोरीनथनद्वनद्वमानन्दयति चन्द्रमाः॥॥॥ (सु० र० मां० ६२।२)

यदि प्रेम सचमुचमें खामाविक है, यदि वास्तवमें उसमें भूती भी प्रकारका संसारी स्वार्य नहीं है, तो दोनों ही ओरसे इयमें एक प्रकारकी हिलोरें-सी उठा करती हैं। उर्दूके किसी किने प्रेमकी डरते-डरते और संदायके साथ वर्षी ही सन्दर

रिभाषा की है। वे कहते हैं— 'इसक' इसकी ही कहते होंगे शायद? सीनेमें जैसे कोई दिलको मला करे। सीनेमें दिलको खिचता हुआ-सा देखकर ही वे अञ्चमन

रते हैं, कि हो-न-हो, यह प्रेमकी ही बळा है। तो भी निश्चय-कि नहीं कह सकते। निश्चयात्मक किया देनेमें डरते हैं। न्य है! यपार्थमें इससे बढ़िया प्रेमकी परिभाषा हो ही नहीं

ॐ किसी प्रेममें कवीर हुई नायिकांसे सबी कह रही है—'ह सिंख! स्वाभायिक सहक बनेह होना है, वह कभी कम नहीं होनेहा, फिर हे प्रेमपात्र कितनी भी दूरीपर क्यों न रहता हो! आकाशामें विराक-न होते हुए भी चन्द्रदेव चकोरीके दीनों नेत्रोंको ब्यानन्द प्रदान तो ही रहते हैं।

शान्तिपुरमें बैठे हुए अद्वैताचार्य गौराङ्गकी सभी की खबर सुनते और मन-ही-मन प्रसन्न होते । अपने प्रशंसा सुनकर हृदयमें स्वामाविक ही एक प्रकारकी 🗓 💯 होने लगती है। महाप्रमुका यशःसौरम अब धीरे-धीरे 👵 गौड़देशमें व्याप्त हो चुका या । आचार्य प्रमुके 🧍 बातें सुनकर आनन्दमें त्रिमोर होकर नृत्य करने <sup>छाते हैं</sup> अपने आप ही कभी-कभी कह उठते---'गंगा-जल और हुल दलोंसे जो मैंने चिरकालतक भक्तमयमञ्जन भगवान्का र पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता है, मेरा वह पूजन ह सफल हो गया। गौरहरि मगवान् विश्वम्भरके रूपमें प्र<sup>कृत हैं</sup> भक्तोंके दुःखोंको दूर करेंगे। ' उनका इदय बार-बार कहती 'प्रमुक्ती छत्रछायामें रहकर अनेकों भक्त पावन इन रहे हैं। अपनेको गौरहरिके संसर्ग और सम्पर्कसे कृतकृत्य बना रहे हैं। भी चलकर अपने इस नीरस जीवनको सार्थक क्यों नहीं लेता !' किन्तु प्रेममें भी एक प्रकारका मीठा-मीठा मान हो<sup>ताः</sup> अपने प्रियकी कृपाकी प्रतीक्षामें भी एक प्रकारका अतिर्वर्व म्रुख मिलता है । इसलिये योड़ी ही देर बाद वे फिर सो<sup>बते</sup> भी स्वर्ण क्यों चर्छ, जब वे ही मेरे इष्टदेव होंगे, तो <sup>ह</sup> स्वयं ही बुलावेंगे, विना बुलाये मैं क्यों जाऊँ !' इन्हीं कारणोंसे इच्छा होनेपर भी अहैताचार्य शान्तिपुर नहीं आते

इधर महाप्रमुको जब मावावेश होता तमी जोरोंसे '

त्रा छिपा । उसीकी इंकारसे तो हम आये हैं ।' पहिले-पहिल ो मक्तगण समझ ही न सके कि 'नाइां' कहनेसे प्रमुका अभि-प्राय किससे है ! जब श्रीवास पण्डितने दीनताके साथ जानना

वाहा कि 'नाहा' कीन है, तब प्रभुने खर्य ही बताया कि 'अद्देताचार्यकी प्रार्थनापर ही हम जगदुद्धारके **अवनितलपर अवतीर्ण हुए हैं । 'नाड़ा' कहनेसे हमारा अमिप्राय** ਰ-हींसे है।

अब तो नित्यानन्द प्रभुके नवद्वीपमें आ जानेसे गौराङ्गका आनन्द अत्यधिक बढ़ गया था। अब वे अद्देतके बिना कैसे

्रह सकते थे ! अहैत और नित्यानन्द ये तो इनके परिकरके प्रधान स्तम्म थे । इसलिये एक दिन एकान्तमें प्रमुने श्रीवास पण्डितके छोटे भाई रामसे शान्तिपुर जानेके लिये सङ्केत किया। प्रमुका इङ्गित पाकर रमाई पण्डितको परम प्रसन्ता हुई। वे " उसी समय अद्वैताचार्यको लियानेके लिये शान्तिपुर चल

१दिये। शान्तिपुरमें पहुँचनेपर रमाई पण्डित आचार्यके घर गये । ी उस समय आचार्य अपने घरके सामने बैठे हुए ये, दूरसे 🜓 🎖 श्रीवास पण्डितके अनुजको आते देखकर वे गद्गद हो उठे.

। उनकी प्रसन्नताका पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गये, कि ्र 'अब हमारे शुभ दिन आ गये। कृपा करके प्रमुने हमें खयं की इतनी अधिक परवा करते हैं, कि उसके सामने वे सब ऐरवर्य भूछ जाते हैं। इसी बीच रमाईने आकर प्रणाम किया। आचार्यने भी उनका प्रेमालिक्सन किया। से प्रेमालिक्सन पाकर रमाई पण्डित एक ओर खड़े हो गये आचार्यकी ओर देखकर कुछ मुसकराने छगे। उन्हें मुसकराते कर आचार्य कहने छगे— 'माल्यम होता है, प्रभुने मुझे कैसे पता चछे कि यथार्थमें वे ही मेरे प्रभु हैं। जिन प्रभुको पृथ्वीपर संकीर्तनका प्रचार करनेके निमित मैं प्रभु करना चाहता था, वे मेरे आराज्यदेव प्रभु ये ही हैं, प्रमुलोगोंके पास कुछ प्रमाण है !'

कुछ मुसकराते हुए रमाई पण्डितने कहा—'आचार्प में' राय ! इमलोग तो उतने पण्डित नहीं हैं । प्रमाण और तो आप-जैसे विद्वान् ही समझ सकते हैं । किन्तु हम । अवस्य समझते हैं, कि प्रमु बार-बार आपका स्मरण करते ! कहते हैं—'अदैताचार्यने ही हमें बुल्या है, उसीकी हैंं वशीभूत होकर हम भूतल्पर आये हैं । लोकोद्वारकी अधिक विन्ता अदैताचार्यको ही थी, इसीलिये उसकी विन्ते को दूर करनेके निभित्त श्रीकृष्ण-संकीर्तनद्वारा लोकोद्वार हैंं निभित्त ही हम अवसीर्ण हुए हैं ।'

अदैताचार्य यन-दी-मन प्रसन्न हो रहे थे, प्रमुकी <sup>द्रव</sup> खुता, मक्तवत्सलता और कृपालुताका स्मरण करके उनका स्वीमृत हो रहा था, प्रेमके कारण उनका कण्ठ अवर्द्ध <sup>६</sup> नमा । इच्छा करनेपर भी वे कोई बात मुखसे नहीं कह सकते थे, भ्रममें गद्गद होकर वे रुदन करने छगे । पासमें ही बैठी हुई इनकी धर्मपत्ती सीतादेवी भी, आचार्यकी ऐसी दशा देखकर |अनके कारण अश्रु बहाने छगी । आचार्यका पुत्र भी माता-पिता-दको प्रेममें विद्वल देखकर रुदन करने छगा ।

श्री कुछ कालके अनन्तर अहैताचार्यके प्रेमका वेग कुछ कम है आ । उन्होंने जल्दीसे सभी प्जाकी सामग्री इकड़ी की और श्री अपनी सी तया बखेको साथ केकर वे रमाईके साथ नवहीपकी ओर भिचल पहें । नवहीपमें पहुँचनेपर आचार्यने रमाई पण्डितसे कहा—'देखो, हम इस प्रकार प्रमुक्ते पास नहीं जायेंगे, हम यही नन्दना- शंचार्यके सरमें उहरते हैं, तुम सीचे घर चले जाओ । यदि प्रमु शहमारे कानेके सम्बन्धमें कुछ पूछें तो तुम कह देना—'में नहीं शाक्षों ।' यदि उनको हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी, तो वे हमें शिवारें स्वयं ही खुला लेंगे । वे हमारे मत्तकके कपर अपना ने बरण रखेंगे, तमी हम समझेंगे, कि उनकी हमारे कपर इपा गेहै और हमारी श्री प्रार्थनापर वे जगद-उहारके निमन्त अवतीण हुए हैं।'

वाचार्यकी ऐसी बात सुनकर स्माई पण्डित अपने घर चले गये । शासके समय सभी मक्त आ-आकर श्रीवास पण्डितके घर एकत्रित होने लगे । कुछ कालके अनन्तर प्रमु भी पधारे । आज प्रमु घरमें प्रवेश करते ही भावावेशमें आ गये । भागा

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २ वेशमें वे जल्दीसे भगवान्के आसनपर विराजमान हो गये हैं

वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसीने तो है बुलाया है और अब वहीं परीक्षा करना चाहता है।' प्रमुकी बातको सुनकर भक्त आपसमें एक-दूसरेका मुख देखने हो। नित्यानन्द मन-ही-मन मुसकराने छगे। मुरारीगुप्तने <sup>हर्न</sup> समय प्रभुकी पूजा की, धूप, दीप, नैवेच चढ़ाकर हु<sup>गांही</sup> पुष्पोंकी माला प्रभुके गलेमें पहिनायी और खानेके हिये हुई **ध**यासित ताम्बूळ दिया । इसी समय रमाई पण्डितमे समी वृद्धि जाकर अद्वैताचार्यसे कहा । सब धृतान्त सुनकर आचार्य चिं<sup>ही</sup> से हो गये और ग्रेममें वेसुध-से हुए गिरते-पड़ते श्रीवास वि<sup>हर</sup>ी के धर आये । जिस घरमें प्रभु विराजमान थे, उस घरमें प्र<sup>हे</sup> करते ही अद्देताचार्यको प्रतीत हुआ, कि सम्पूर्ण घर आ<sup>होकरी</sup> हो रहा है । कोटि स्पेंकि सहरा प्रकाश उस वरमें विरा<sup>जिन</sup> है, उन्हें प्रमुक्ती तेजोमय मूर्तिके स्पष्ट दर्शन न हो सके। इ असहा तेजके प्रभावको आचार्य सहन न कर सके। उ<sup>तर्क</sup> ऑखोंके सामने चकाचींध-सी छा गयी, वे मूर्छित होकर <sup>भूति</sup> पर गिर पड़े और देहलीसे आगे पैर न बढ़ा सके। भक्ती<sup>न ही</sup> आचार्यको उठाकर प्रभुके सम्मुख किया। प्रमुके सम्मुख <sup>पहुँकी</sup> पर भी वे संज्ञाशून्य ही पड़े रहे और वेहोशीकी ही हालतमें हर्नी लम्बी साँसे मरकर जोरोंके साथ रुदन करने छगे। उन रुद्ध हिंग्ही

१०२

जोरोंके साथ कहने छगे—''नाड़ा' शान्तिपुरसे तो आ गर्मा है किन्तु हमारी परीक्षाके निमित्त नन्दनाचार्यके घर छिपा <sup>वैठा है।</sup>

नेद्वान् पण्डितकी ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित मक्त आनन्द-प्तागरमें गोते खाने छगे और अपनी मक्तिको द्वच्छ समझकर रुदन करने छगे।

योड़ी देरके अनन्तर प्रमुने कहा—'आचार्य ! उठो, अय देर करनेका क्या काम है, तुन्हारी मनोकामना पूर्ण हुई । चिरकांळेकी तुन्हारी अभिञापाके सफल होनेका समय अव सिमिकट आ गया। अव उठकर हमारी विधिषत् पूजा करो।'

सामकट आ गया। अब उठकर हमारा विधिष्य पूजा करा। प्रमुकी ऐसी प्रेममय वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्य हुए। मिले वाडकके समान सत्तर वर्षके रवेत केशवाले विद्वान् माझण सरहताके साथ प्रमुका पूजन करनेके छिये उचत हुए। जगमाथ मिश्र जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्वरूपके जो विधागुरु ये और निमार्हको जिन्होंने गोदमें खिळाया था, वे ही मक्तोंके सुकुटमणि महामान्य अद्वैताचार्य एक तेईस वर्षके युवकके आदेश-से सेवककी माँति अपने माग्यकी सराहना करते हुए उसकी पूजा करनेको तैयार हो गये। इसे ही तो विभृतिमत्ता कहते हैं, यही तो मगवत्ता है, जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हैं। जिसके प्रभावसे जाति, कुल, रूप तथा अवस्थामें छोटा होनेपर भी पुरुष सर्वपृत्य समझा जाता है।

अहैताचार्यने झुवासित जलसे पहिले तो प्रमुके पादपप्रोंको पखारा, फिर पाय, अर्थ्य देकर, सुगचित चन्दन प्रमुके श्रीशकों में लेपन किया, अनन्तर अक्षत, घूप, दीप, नैवेदादि चढ़ाकर सुन्दर माला प्रमुके गलेमें पहिनायी और ताम्बूङ देकर वे । चोड़कर गद्गदक्षठसे स्तुति करने छगे । वे रोते-रोते बार

१०४

इस श्लोकको पढ़ते थे— नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

(विष्णु॰ पु॰ १ घ॰ १६।६६) स्त्रोक पढ़ते-पढ़ते वे और भी गौराङ्गको रुक्प करिं की

माँतिकी स्तुति करने छंगे। स्तुति करते-करते वे फिर वेंड्र में हो गये। इसी बीच अहैताचार्यकी पत्नी सीतादेवीने प्रवे पूजा की। प्रमुने भावावेशमें आकर उन दोनोंके मस्तकाँपर की श्रीचरण रखे। प्रमुके पादपबाँके रपर्शमात्रसे आचार्यपत्नी की आचार्य आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने छंगे। प्रमुने आवार्ष आनाद्य जिल्हा होकर रुदन करने छंगे। प्रमुने आवार्ष आनाद्य देते हुए कहा—'आचार्य, अब जल्दीसे उठो, वि

न्दित करो ।' प्रसुका आदेश पाते ही, आचार्य दोनों हार्योको जपर ही कर प्रेमकें साथ संकीर्तन करने छगे। सभी भक्त अपने करें

वार्षोंको बजा-अजाकर आचार्यके साथ संकीतन करनेमें निमा है । मी के अ मासर्योंकी पूजा करनेवाले अगुके पादपत्तांत प्रयान है । मी के मासर्योंका प्रतिवादक करनेवाले अगवान्ते अति नमस्कार है । मार्थ कार्यका उदार करनेवाले आहुरुपाचनमुको प्रणाम है, अगवान् गोविन्स परायों से कोटि-कोटि नमस्कार है ।

ाये । आचार्य प्रेमके आवेशमें जोरोंसे नृत्य कर रहे थे, उन्हें. शरीरकी तनिक भी सुध-बुध नहीं थी। वे प्रेममें इतने मतवाले बने हुए थे, कि कहीं पैर रखते थे और कहीं जाकर पैर पहते थे। धीरे-धीरे स्वेद, कम्प, अश्र, खरमङ्ग तया विकृति आदि तमी संकीर्तनके साखिक भावींका अद्वैताचार्यके शरीरमें उदय होने लगा। मक्त भी अपने आपेको भूलकर अद्देताचार्यकी ,तालके साथ अपना ताल-खर मिला रहे थे, इस प्रकार उस दिन-के संकीर्तनमें समीको अपूर्व आनन्द आया। आजतक कमी मी इतना आनन्द संकीर्तनमें नहीं आया था। सभी भक्त इस गतका अनुभव करने छगे, कि आजका संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। स्पों न हो, जहाँ अद्वैत तथा निमाई, निताई ये तीनों ही प्रेमके नितवाले एकत्रित हो गये हों, वहाँ अद्वितीय तथा अञीकिक । आनन्द आना ही चाहिये। बहुत रात्रि बीतनेपर संकीर्तन समाप्त ्रिआ और समी मक्त प्रेममें छके हुए-से अपने-अपने घरोंको विले गये।



## ञ्चद्वैताचार्यको स्यामसुन्दररूपके दर्शन

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। मुङ्के भोजयते चैव पडविधं प्रीतिलक्षणम्॥<sup>9</sup> (स० २० भाष १९६१३॥

प्रेममें छोटेपनका मात्र ही नहीं रहता । प्रेमी अपते प्रितं सदा वड़ा ही समझता है । मगवान् मक्तिय हैं । जहाँ हैं उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं , वहाँ वे भी मक्तको अपना सर्वस्व समझते हैं , वहाँ वे भी मक्तको अपना सर्वस्व समझते हैं । मक्तको प्रति श्रद्धाका मात्र प्रदर्शित करते हुए में सक्तों के पीछे-पीछे इस काएण हिं करता हूँ , कि उनकी पदध्ि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जार हैं उससे में पावन हो जाऊं। जगव्की पावन बनानेवाह ही ये भाव हैं । मक्त उनका दिनरात्रि भजन करते हैं , वे भी ही हैं— 'जो मेरा जिस इरपसे मजन करता है, में भी उसका हरें रूपसे भजन करता हूँ ।' विश्वके एकमात्र भजनीय भगवर्ग छीं तो देखिये । प्रेमका कैसा अनोखा स्टारत है ।

<sup>%</sup> अपने ग्रेमीको मान-सम्मान तथा जो बसा अपनेको स्वान्त । भतीत होती हो उसे प्रदान करना, उसको दी हुई बस्तुओं । भद्दण करना, अपनी गोश्यक्षे भी गोष्य वार्तोको उसके समुद्ध । करना तथा उससे उसके हृदयको आन्तरिक वार्तोको प्रकृता, इर्व अ पहीं मोजन करना चौर उसे खुव भेमके साथ अपने हार्योते हैं: कराना ये छु: प्रीतिके खब्चण वताये गये हैं।

इवम्भर है, चर-अचर सभी प्राणियोंका जो सदा पालन-पोपण ते हैं, जिनके संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण विश्व तुस हो सकता है, कहते हैं जो कोई मुझे मिकसे कुछ दे देता है उसे ही मैं क्ष होकर खा लेता हूँ। पत्ता खानेकी चीज नहीं है. इल ानेकी वस्तु है और जल पीनेकी, केवल अन्न या फल ही ये जाते हैं। प्रेममें पागछ हुए मगवान् कहते हैं--- धदि हें कोई भक्ति-भावसे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही दे देता , तो उसे में बहुत ही अमृल्य बस्तु समझकर सन्तुष्ट मनसे खा ाता हूँ। पत्ते और फूलोंको भी खा नाते हैं, सबके लिये **गरनामि' इसी क्रियाका प्रयोग करते हैं ।** धन्य है, ऐसे खानेकी Ì यों न हो, प्रेममें ये पार्थिय पदार्थ ही थोड़ खाये जाते हैं, ासली तृप्तिका कारण तो उन पदार्थों में ओतप्रोतमायसे मरा आ प्रेम है, उस प्रेमको ही खाकर प्रभु परम प्रसन्न होते हैं। म है ही ऐसी वस्तु ! उसका जहाँ भी समावेश हो जायगा वही दार्य सुखमय, मधुमय, आनन्दमय और तृप्तिकारक बन जायगा।

उस दिन संकीर्तनके अनन्तर दूसरे-तीसरे दिन फिर अद्वैताचार्य शान्तिपुरको ही चले गये। उनके मनमें अब भी मुक्ते प्रति सन्देहके माय बने हुए थे। उनका मन अब भी द्विधार्मे या, कि थे हमारे इंटदेव ही हैं या और कोई। इसी-ल्यि एक दिन संशयबृद्धिसे वे फिर नवद्वीप पधारे। "

यन गया है ?

महाप्रमुकी स्षृतिभात्रसे परमानन्द प्रतीत होता या, मीत्रले विस्वासके ऐसे माव हो ही नहीं सकते, किन्तु प्रकटमें वे अविश्वास ही जताते । उस समय प्रमु श्रीवास पण्डितके प्रमुक्तें साथ श्रीकृष्णकथा कर रहे थे । आचार्यको आया प्रमु भक्तोंके सहित उनके सम्मानके निमित्त उठ पहें। अद्याप्ति अप्रणाम किया अस्तु श्रद्धा-मिक्तें सहित आचार्यके लिये प्रणाम किया आचार्यने मी लजाते हुए अपने स्वेत बालेंसे प्रमुके परागकों पाँछा । उपस्थित सभी भक्तोंको आचार्यने प्रमुके दान दिया और प्रमुके साथ वे सुखपूर्वक बैठ गये।

सबके बैठ जानेपर प्रभुने मुसकराते हुए कहा—्पा सीतापति विराजमान हैं,किसीको भय भले हो, हमें तो कुछ महीं। वे हमारा शमन न कर सकेंगे। (अद्वैताचार्यकी नाम सीतादेवी था, प्रभुका लक्ष्य उन्हींकी और था।)

कुछ बनावटी गम्भीरता धारण करते हुए तथा अपने व ओर देखते हुए आचार्यने कहा—'यहाँ रघुनाय तो व होते नहीं, हाँ, यदुनाय अवस्य विराजमान हैं।' प्रभु १६ प को सुनकर कुछ छजित-से हुए। बातको उड़ानेके निर्मय छगे —'देखिये, हम तो चिरकालसे आशा लगाये बेंटे वे, हम सभी लेग आपकी छत्रछायांगे रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन किन्तु आप शान्तिपुर जा विराजे, ऐसा हमलोगोंसे क्यां ग्रेदेताचार्य इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाये थे, कि वमें ही श्रीवास पण्डित बोल उठे—'अद्वैताचार्यका तो नाम अद्वैत है। इसीलिये वे शान्तिपुरमें निवास कर रहे हैं। अव एका आविर्माय नवद्वीपरूपा नवधामक्तिके पीठमें हुआ है। समें विराजमान होकर नित्यानन्द उसका रसास्वादन कर रहे । अद्वैत भी शान्तिपुर छोड़कर इस नित्यानन्दपूर्ण पीठमें कर गौरगुणगानद्वारा अपनेको नित्यानन्दम्य बमाना चाहते । अभी ये द्वैत-अद्वैतकी हुविधामें हैं।'

इस गूद उत्तरका मर्न समझकर हँसते हुए आचार्य कहने गे—-'जहाँपर 'श्रीवास' हैं, वहाँपर छोगोंकी क्या कमी ! श्रीके 'समें आकर्षण ही ऐसा है, कि हम-जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके मावसे खिंचे चले आवेंगे।'

श्रीवास पण्डित इस गृढोिकिसे बड़े प्रसन्न हुए, उसे प्रमुके िगर घटाते हुए कहने छगे— 'जब छश्मीदेवी थीं तब धी, शब्द तो वे यहाँ वास नहीं करतीं। अब तो वे नबदीपसे अन्तर्शत के गर्पी। 'तीराङ्ग बहाप्रमुक्ती पहिछी प्रतीका नाम 'छश्मी' था। कृति मोने छश्मी छगाकर श्रीवास पण्डितने कहा अब यहाँ कृतिका वास नहीं है।)

होका वास नहीं है।) ह प्रभुने जब देखा श्रीवास हमारे ऊपर घटाने छगे हैं तब होगपने जल्दीसे कहा—'पण्डितजी, यह श्राप कैसी बात कह हुई हैं! श्रीके माने हैं 'मक्त'। जहाँपर आप-जैसे ु रिराजमान है नहीं शीरत नाम अवस्य ही होना चाहिने ' ऐसे स्थानको छोड़कर 'मिक्त' वा 'शी' कहीं जा सस्यि रें!

इसवर भाषार्य यहने छमे—'हाँ, ही र तो है। विना हरि रह ही पैसे सकते हैं है 'शी' निष्णुपिया हर कर नवहीयमें अवस्थित हैं अपया उन्होंने श्रीके साथ जि अपने नाममें और जोड़ जिया है, अब वे केवल शी ने 'श्रीरिष्णुप्रिया' यन गयी हैं। (गीरकी दितीय पर्नितः' श्रीरिष्णुप्रिया था। उसीको लक्ष्य करके अदिताबारि स्वात कही।)

बातको दूसरी और घटाते हुए प्रमुने कहा—'क्षें सदासे ही विष्णुप्रिया ही हैं, 'मिकिवियो माघवर' माधव कार्र तो सदासे ही मिकि प्यारी है । इसल्पिये थी अपवा क्षेर्र

नाम पहिलेसे ही विष्णुप्रिया है।'

यह सुनकर आचार्य जन्दीसे प्रमुको प्रणाम करे ।

योद्ये—'तमी प्रमुने एक विमहसे लक्ष्मीरूपसे उन्हें महण '
और फिर अब श्रीविष्णुप्रियाके रूपसे उनके दूसरे
अपनी अर्थाङ्गिनी बनाया है।'

इस प्रकार आपसमें ग्हेपात्मक नातें हो ही रही थीं,कि र्यः षरसे एक आदमी आया और उसने नम्रतापूर्वक प्रमुसे विक किया—"शचीमाताने कहलाया है कि आज आचीर्ष ी मोजन करें । कृपा करके वे हमारे आजके निमन्त्रणको अवस्य ही खीकार करें।'

उस आदमीकी बात धुनकर प्रभुने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासाक भावसे वे आचार्यके मुखकी ओर देखने जो। प्रभुक्ते भावको समझकर आचार्यकहने छगे—'हमारा अहो-'नाय, जो जगम्माताने हमें भोजनके छिये निमन्त्रित किया है,

शाय, आ जाम्पाता हुन माजन्य विचान हुन स्वान हुन्। हिसे हृन अपना सीमाग्य ही समझते हैं।' । बीचमें ही बातको काटते हुए श्रीवास पण्डित बोळ 'इंडे—'इस सीमाग्यहुखको अकेले ही छूटोंगे, या दूसरोंको

मी साझी बनाओगे ? हम तो तुम्हें अकेले कमी भी इस मन्दका उपभोग न करने देंगे, यदि गौराङ्ग हमें निमन्त्रित न फरेंगे, तो हम शाचीमाताके समीप जाकर याचना करेंगे ! तो साक्षाच् अन्नपूर्ण ही ठहरी, उनके दरवारसे कोई निराश कर योचे ही छीट सकता है ? आचार्य महाशय ! तुम्हारी केले ही दाङ नुहीं गुटनेक़ी, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा !? !

आचार्य श्रद्धित और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहर-तंत्रासी श्रासण थे, किन्तु दोनोंका परस्परमें खान-पान एक नहीं ग्र, इसी बातको जाननेके निमित्त कुछ संकोचके साप प्रभुने हा-—'मोजनकी क्या बात है, सर्वत्र आपका ही है, किन्तु श्राचार्यको दो आदिमियोंके लिये मात बनानेमें कष्ट होगा. ।'

इसपर आचार्य बीचमें ही बोल उठे---'मुझे क्यों कष्ट

**1**112 होनेका है कष्ट होगा तो शचीमाताको होगा। सें, वे रें जगन्माता ठहरी, वे कप्टको कप्ट मानती **ही** नहीं। <sup>यहिं</sup>

पाद-पद्मोंमें समर्पित कर दिया ।

बनानेमें असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा है वत्तरसे प्रभु समझ गये, कि आचार्यको अब हमारे <sup>हाका र</sup>

खानेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं। असलमें प्रे<sup>ममें हिं</sup>

श्रेष्ठ प्रेमीने 'सीता-परीक्षा' 'सीता-परिवाग' और 'लक्ष्मण-परिवा जैसे असहा और वेदनापूर्ण कार्योंको इसीलिये किया, कि वि छोक-संप्रहका धर्म अक्षुण्ण बना रहे । इसके विपरीत भारी श्रीकृष्यने प्रेमेक पाँछे सामाजिक नियमोंकी कोई परवा ही ही की । अब भी देखा जाता है, बहुतसे अत्यन्त प्रेमी सामा और धार्मिक नियमोंमें टढ़ रहकर बर्ताव करते हैं। बहुत्ते हैं। सबकी उपेक्षा भी करते देखे गये हैं। इसिटिये प्रेम-पन्यके कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। नियमोंसे रहित अञ्जीतिक पंथ है। आचार्यके छिपे अब गरे षरमें क्या संकोच होना या, जब उन्होंने अपना सर्वस्व प्र<sup>ही</sup>

स्वीकृति लेकर वह मनुष्य मातासे कहने चला गया। हैं आचार्यने धीरेसे कोई बात श्रीवास पण्डितके कानमें <sup>हरी</sup>

कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमींको मंग ह**ि**कर दें, या <sup>ह</sup>

प्रेमी अन्य छोगोंकी माँति सामाजिक नियमोंका पालन ही की इनके लिये कोई निश्चित नियम नहीं । भगवान् राम-जैसे ही

प्रकारका निश्चित नियम है ही नहीं। यह नहीं कह हाँ

प्समें दोनोंको धीरे-धीरे बातें करते देखकर प्रमु हैंसते हुए हमे छमे—'दोनों पण्डितोंमें क्या गुपचुप बातें हो रही हैं, हम न बातोंको सुननेके अधिकारी नहीं हैं क्या ?'

प्रभुकी बात सुनकर आचार्य तो कुछ छजित-से होकर चुप गये, किन्तु श्रीवास पण्डित योशी देर ठहरकर कहने छगे— गो ! आचार्य अपने मनमें अत्यन्त दुखी हैं । वे कहते हैं— मुने नित्यानन्दजीक ऊपर तो छुपा करके उनको अपना असछी अप दिखा दिया, किन्तु न जाने क्यों, हमारे ऊपर छुपा नहीं करते ! मूँ पहिले आसासन भी दिखाया था, कि तुन्हें अपना असछी य दिखावेंगे, किन्तु अभीतक हमारे ऊपर छुपा नहीं हुई।'

कुछ किस्मय-सा प्रकट करते हुए प्रमुने कहा—भी नहीं इसता, असली रूप कहनेसे जाचार्यका क्या अभिप्राय है ! नेरा उली रूप तो यही है, जिसे आप सब लोग सदा देखते हैं और म भी देख रहे हैं।

अपनी बातका प्रभुको भिन्न रीतिसे अर्थ लगाते हुए देखकर बास पण्डितने कडा----'हाँ प्रमो ! यह ठीक है, आपका सछी रूप तो यही है, हम सब भी इसी गौररूपकी ब्रद्धा-क्रिके साथ बन्दना करते हैं, किन्द्य आपने आचार्यको अन्य रूप-दर्शनोंका आश्वासन दिखाया था, वे उसी आश्वासनका स्मरण-व्र करा रहे हैं।'

श्रीवासजीके ऐसे उत्तरसे सन्तुष्ट होकर प्रसु कहने लो

'पण्डितजी ! आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्यकी सदा एक-सी नहीं रहती । वह कभी कुछ सोचता है और कुछ । जब मेरी उन्मादकी-सी अवस्था हो जाती है, तव : न जाने मैं क्या-क्या बक जाता हूँ, उसका स्मरण मुझे हां नहीं रहता । मैंने अपनी उन्मादावस्थामें आचार्यसे कुछ '

दिया होगा, उसका स्मरण सुझे अब बिळकुळ नहीं है।'
यह सुनकर कुळ दीनताके भावसे श्रीवास
कहा—'प्रमो ! आप हमारी हर समय क्यों ब्रह्मना किंग
हैं, लोगोंको जब उन्माद होता है, तो उनसे अन्य लोगोंके
मय होता है। लोग उनके समीप जाने तकमें उरते हैं।'
आपका उन्माद तो लोगोंके हृदयोंमें अमृत-सिश्चन-सा क्ला
भक्तोंको उससे बढ़कर कोई दूसरा आनन्द ही प्रतीत नहीं हैं।
क्या आपका उन्माद सचमुचमें उन्माद ही होता है। यह
हो तो फिर भक्तोंको इतना अपूर्व आनन्द क्यों होता है।
सर्व सामध्ये है। आप जिस समय जैसा चाहें हरें।
सफते हैं।'

प्रमुने कहा—'पण्डितजी, सचमुचमें आप विश्वास हीं किसीको कोई रूप दिखाला भेरे विटकुछ अधीन नहीं किस समय कैसा रूप वन जाता है, इसका मुझे स्वयं पता' चटता। आप कहते हैं, आचार्य स्थामसुन्दररूपके दर्शन चटते हैं। यह भेरे हाथकी आत थोड़े ही है। यह तो ह भावनाके ही कपर निर्मर है। जनकी जैसे रूपमें प्रीति होगी, सी भावके अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी जलट न्छा है, यदि यथार्थमें वे स्थामसुन्दररूपका ही दर्शन करना ॥हते हैं तो आँखें बन्द करके ध्यान करें, बहुत सम्भव है, वे एमी भावनाके अनुसार स्थामसुन्दरकी मनोहर मूर्तिके दर्शन

प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्यने कुछ सन्देह और कुछ

तिक्षाके माबसे आँखें बन्द कर ठी । योड़ी ही देखें मक्तोंने देखा के आचार्य मूर्डित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े हैं । छोगोंने उनके गरीरको स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना माख्म ही न पड़ी । श्रीवास पण्डितने उनकी नासिकाके छिद्दोंपर हाथ रखा, उन्हें रेसा प्रतीत हुआ, मानों उनकी साँस चछ ही नहीं रही है । ति सब छक्षणोंसे तो यही प्रतीत होता था, कि उनके शरीरमें माण नहीं है, किन्तु चेहरेकी कान्ति सभीपके छोगोंको चिकत वनाये हुए थी। उनके चेहरेपर प्रत्यक्ष तेज चमकता था। सम्पूर्ण शरीर रोमाधित हो रहा था। सभी मक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आखर्य करने छगे। श्रीवास पण्डितने धवड़ाहटके साथ स्पन्न पूछा—'प्रमो! आचार्यकी यह कैसी दशा हो गयी! न

हिं प्रमुने कहा-- 'आप छोग किसी प्रकारका भी मय न करूँ हैं भारतम होता है, आचार्यको हृदयमें अपने इष्टदेवके दर्शन हो

ाँनाने क्यों वे इस प्रकार मुर्छित और संज्ञाशून्य-से हो गये !**'** 

ई, उसीके प्रेममें ये मूर्छित हो गये हैं । मुझे तो ऐंत् अनुमान होता है।' गद्गद कण्डसे श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रमों!

भीर प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन हैं। आचार्य सी हैं जी इच्छा करते ही उन्हें आपके स्थामप्रुन्दररूपके दहीं गये। हतभाग्य तो हमी हैं जो हमें इस प्रकारका कमी सीमाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु, अपना-अपना माग्य है, न हो हमें किसी और रूपका दर्शन, हमारे खिये हो गीररूप ही यथेए हैं। अब ऐसा अनुप्रह कीजिये जिससे हों। आजे ।

श्रीवासजीकी बात सुनकर प्रमुने कहा—'आप मी वे बात कहते हैं, मैं सन्हें कैसे चेतन कर सकता हूँ ! वे चैतन्य होंगे। यह रेखो, आचार्य अब कुछ-कुछ आँ वें छगे हैं।' प्रमुका इतना कहना था, कि आचार्यकी मूछों है धीरे भंग होने छगी। जब वे स्वस्य हुए तो श्रीवास पूछा—'आचार्य, क्या देखा ?' श्रीवासके पूछनेपर गद्दाद " आचार्य कहने छगे—'ओहो। अद्भुत रूपके दर्शन हुए। वे स्यामसुन्दर बनवारी, पीतपटधारी, मुरछीमनोहर मेरे

प्रख्यक्ष प्रकट हुए। भैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरने ही ऐसा रूप करके भेरे हृदयमें प्रवेश किया और अपनी मन्द-मन्द सुस्वा मुझे वेष्ठय-सा बना लिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रह वह सम माधुरीको पान करनेमें ऐसा तक्कीन हुआ, कि ापेको ही खो बैठा । योड़ी ही देरके पश्चात् वह मूर्ति गौररूप "रण करके मेरे सामने आ बैठी, तमी मुझे चेत हुआ।' यह इते-कहते आचार्य प्रेमके कारण गद्गद कण्ठसे रुदन करने छगे।

विश्वासी आयोज कोरोंमेंसे ठण्डे अश्वओंकी दो घारा-सी वह रही । प्रसुने हँसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षाके साथ कहा----माद्य

इता है, आचार्यने गत रात्रिमें जागरण किया है। इसीलिये पैंसें बन्द करते ही नींद आ गयी और उसी नींदमें इन्होंने या देखा है, उसी स्वप्नकी बातें ये कह रहे हैं।'

प्रसुक्ती ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रसुके रिगोमें गिर पड़े और गहुद कण्डसे कहने लगे—'प्रमो ! मेरी व अधिक बश्चना न कीजिये ! अब तो आपके श्रीचरणींमें

देश्वास जरपत्र हो जाय, ऐसा ही आशीर्याद दीनिये।' असुने इह आचार्यको उठाकर गलेसे लगाया और प्रेमके साथ कहने को—'भाप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊँची है,

गापके निरन्तर ध्यानका ही यह प्रस्यक्ष फल है, कि नेत्र बन्द जत्ते ही आपको भगवान् के दर्शन होने लगे हैं। चलिये, क्षब हुत देर हो गयी, माता भोजन बनाकर इसलोगोंकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आज हम सब साथ-ही-साथ मोजन करेंगे।'

ंतर रही होगी । आज हम सब साथ-ही-साथ मोजन करेंगे !'

प्रमुकी आड़ा पाकर श्रीवासके सहित आचार्य महाप्रमुके

गैर चटनेको तैयार हो गये । घर पहुँचकर प्रमुने देखा, मातागृष सामान बनाकर चौंकेमें बैठी सब टोगोंके आनेकी अठा

कर रही है। प्रमुने जल्दीसे हाय-पैर घोकर, आवार्ष है धीवास पण्डितके खयं पर घुटाये और उन्हें बैठनेको ई थासन दिये । दोनोंके बहुत आप्रह करनेपर प्रमु भी कर और श्रीयासके बीचमें मोजन करनेके छिये बैठ गये। इं माताने आज बड़े ही प्रेमसे अनेक प्रकारके व्यक्षन वनावे। भोजन परोस जानेपर दोनोंने भगवान्के अर्पण करके हुन मझरी पहे हुए उन सभी व्यञ्जनोंको प्रेमके साम पाया। ह बार-बार भागह कर-करके आचार्यको और अधिक परस<sup>त्र है</sup> और आचार्य भी प्रेमके वशीमूत होकर उसे पा लेते। स उस दिन तीनोंने ही अन्य दिनोंकी अपेक्षा बहुत अभिक <sup>हो</sup> किया। किन्तु उस मोजनमें चारों ओरसे प्रेम-द्दी-प्रेम मा मोजनोपरान्त प्रमुने श्रीविच्युप्रियासे हेकर आचार्य तया हैं पण्डितको मुख-ग्रहिके विये ताम्बूल दिया । कुछ भारा<sup>म ही</sup> के अनग्तर प्रमुकी आज्ञा लेकर अद्वेत तो शान्तिपुर <sup>बहे 1</sup> और श्रीवास अपने घरको चले गये ।



## च्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि

तद्दमसारं हृद्वयं यतेदं यद्दगृह्यमाणैर्हिरनामधेयैः । न विक्रियेताऽथ यदा विकारो नेत्रे जलं भाजवहेषु हुर्पः॥॥ (श्रीमदा० २। ३। २३)

जिनके हृदयमें भगवान्के प्रति मक्ति उत्पन्न हो गयी है, जैनका हृदय स्थाम-रंगमें रंग गया है, जिनकी भगवान्के प्रमुद्ध नामों तथा उनकी जगत-पावमी छीलाओं में रित है, उन इसागी मक्तोंने ही थथापें महाप्य-शरीरको सार्थक बनाया है। प्रायः देखा गया है, कि जिनके ऊपर भगवत्-रूपा होती है, जो प्रमुक्ते प्रेममें पागल बन जाते हैं, उनका बाह्य जीवन भी त्यागमय बन जाता है, क्योंकि जिसने उस अहुत प्रेमासवका पृक्त बार भी पान कर लिया, उसे फिर त्रिलोकी को भी संसारी सुख है, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने लगते हैं। संसारी सुख हैं, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने लगते हैं। संसारी सुखाँमें तो मतुष्य तभीतक सुखानुभव करता है, जबतक उसे असछी सुखका पता नहीं चलता। जिसने एक क्षणको भी सुख-खरूप

ॐ श्रीहिरि भगवान्के मधुर नार्सोके श्रवसमायसे तिनके हृदयमें किसी प्रकारका विकार उत्पक्ष न हो, श्रयवा जिनके शरीरमें स्वेद, श्रष्टु समा रोमाञ्च श्रादि साचिक भावोंका जव्य न होता समक्रमा श्राहिरे कि उन पुरुर्योका हृदय जीवाद्का बना हुस्मा प्रेमदेवके दर्शन कर लिये फिर उसके लिये सभी संस्र<sup>ति</sup> ' तुच्छ-से दिखायी देने क्रोंगे । इसीलिये प्रायः देखा<sup>गवा है, †</sup> परमार्यके पथिक भगवत्-भक्तीं तथा ज्ञाननिष्ठ साधर्कीका सदा त्यागमय ही होता है। वे संसारी भोगोंसे खरूपतः दूर ही रहते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी मक देखनेमें आते हैं जिनका जीवन ऊपरसे तो संसारी छोगोंका-सा प्रतीत हैं<sup>त</sup> किन्तु इदयमें अगाध भक्ति-रस भरा हुआ होता है जो ज़र्न ठेस लगते ही छलकतर आँखोंके द्वारा बाहर बहने लाही असलमें मक्तिका सम्बन्ध तो इदयसे है, यदि मन विषयमास्वी में रत नहीं है, तो कैसी भी परिस्थितिमें क्यों न रहें, ही सदा प्रमुके पादपद्मीका ही चिन्तन करता रहेगा। सोचकर महाकवि केशव कहते हैं---

कहें 'केशव' भीतर जोग जगे इत बाहिर भोगमयी ताही मन हाथ भयो जिनके तिनके वन ही घर है घर हो बने

प्रायः देखा गया है, िक स्थागमय जीवन वितानिते सार्य के मनमें ऐसी धारणा-सी हो जाती है, िक विना खर्ला बाह्य स्थागमय जीवन बिताये मगवत्-भक्ति प्राप्त ही नहीं हैं की मितामांगेमें यह बड़ा भारी विन्न है, त्यागमय जीवन जित्ता विताया जाय उतना ही श्रेष्ठ है, किन्तु यह आग्रह करना स्वरूपतः त्याग किये विना कोई मक्त बन ही नहीं सकता, य स्थागजन्य एक प्रकारका अभिमान ही है। मक्तको तो हुन् भी नीचा बनकर कुत्ती, चाण्डाल, भी और गथेतकको भी प्रत

१२१

ां, किन्तु शरीरसे दण्डकी तरह पृथ्वीपर लेटकर प्रणाम करना

हिये, तभी अभियान दूर होगा । भर्कों के विषयमें कोई क्या : सकता है, कि वे किस रूपमें रहते हैं ! नाना परिस्थितियों-रहकर भक्कोंको जीवन बिताते देखा गया है, इसल्विये जिसके

वनमें बाह्य स्थागके छक्षण प्रतीत न हों, वह मक्त ही नहीं, हा कभी भी न सोचना चाहिये। पुण्डरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही प्रच्छन मक्त थे। उनके चार-च्यवहारको देखकर कोई नहीं समझ सकता था, कि ये

चार-व्यवहारको देखकर कोई नहीं समझ सकता था, कि ये क हैं, सब छोग उन्हें विपयी ही समझते थे। छोग समझते किन्तु पुण्डरीक महाशय तो सदा प्रमुप्रेममें छके-से रहते थे, गोंको दिखानेके छिये थे कोई काम थोडे ही करते थे, उन्हें

ं फिन्तु पुण्डरीक महाशय तो सदा प्रमुप्तेममें छके-से रहते थे, गॉको दिखानेके लिये वे कोई काम थोड़े ही करते थे, उन्हें १ अपने प्यारेसे काम था। वैसे उनका वाद्य व्यवहार संसारी १पयी लोगोंका-सा ही था। उनका जन्म एक कुलीन वंशार्ने आ था, ये देखनेमें बहुत ही क्षुन्दर थे, शरीर राजपुत्रोंकी माँति

कुमार था, अत्यन्त ही चिकने और कोमछ उनके काले-काले. प्रराचे बाछ थे, थे उनमें सदा बहुमूल्य सुगस्पित तैछ डाछते, ारीरको उचटन और तैछ-फुछेड्से खूब साफ रखते। बहुत ही होन रेशमी वस्र पहिनते। कभी गङ्गा-स्नान करने वहीं जाते । छोग तो समझते थे कि इनको गङ्गाजोमें भक्ति नहीं है.

। छोग तो समझते ये कि इनकी गङ्गाजीमें भक्ति नहीं है, भन्तु उनके हृदयमें गङ्गामाताके प्रति अनन्य श्रद्धा थी, वे स भयसे खान करने नहीं जाते ये कि माताके जळसे पादस्पर्श ो जायगा । छोगोंको गङ्गाजीमें मळमूत्र तथा अस्पि फॅकते, तैळ-

चरगुँवसे

-

की

पुन्टेट एमाने और बाट फेंकते देखकर हैं। दुःख होता था। देशर्चनसं पूर्व ही वे फेंडी प्रकार जनकी सभी बातें टोकवाह ही हैं।

प्रकार उनकी सभी बातें छोकवाय हैं दी
उन्हें बार संसारी कहकर उनकी सदा उर्दर्श
एक दिन प्रमु भाषावेशमें आकर जोरीते हैं।
तिथि 'ओ मेरे बाप विचानिधि' कहकर जीरीते हैं।
'पुण्डरीक' 'पुण्डरीक' कहतें के सभीर हो हैं।
होकर पुण्डरीपर गिर परें। मक आपसों एक
देखने छो। सभीको विरमय हुआ। पहिले तो ही

देखने लगे। समीको विस्मय हुआ। पहिले तो में 'पुण्डरीक' कहनेसे प्रमुका अभिमाय श्रीक्षणाते हैं जब पुण्डरीकके साथ विचानिधि पदपर च्यान दिया, अनुमान लगाया, हो-न-हो इस नामके कोई मक सोचनेपर भी नवदीपमें 'पुण्डरीक विचानिधि' नामके सो

शैच्याव मक्तका स्मरण उन लोगोंको नहीं आया । यो अनन्तर जब प्रमुकी मूर्छा भंग हुई तो भक्तोंने पूछा—'प्रमु जिनका नाम छे-छेकर जोरोंसे हदन कर वे भाग्यवान पुण्डरीक विद्यानिधि कीन पूरम भागवत महार प्रभुने गम्भीरताके साथ कहा—'वे एक प्रम

रिष्णव मक्त हैं, आप छोग उन्हें देखकर नहीं जान दे रिष्णव हैं, उनके बाहा आचार-विचार प्राय: संसारिक पुरुषोके से हैं। वे चटगाँव-विवासी एक परम कुछीन हैं, उनका एक घर शान्तिपुरमें भी है, गहासेवनके ती-कभी चटगाँवसे शान्तिपुर भी आ जाते हैं, वे भेरे अखन्त प्रिय मक्त हैं। वे भेरे आन्तरिक सुहद् हैं, उनके दर्शनके ता में अधीर हूँ। वह कौन-सा सुदिवस होगा जब मैं उन्हें भूसे आर्टिंगन करके रुदन करूँगा !' प्रमुक्ती ऐसी बात सुनकर

मसे आखिंगन करके रुदन करूँगा !' प्रमुक्ती ऐसी बात सुनकर ,ीको परम प्रसन्नता हुई और सब-के-सब पुण्डरीक विद्यानिधि-दर्शनके जिये परम जस्सुकता प्रकट करने छगे। सबने नुमान छगा छिया, कि जब प्रमु उनके छिये इस प्रकार रुदन

नुमान छगा छिया, कि जब प्रसु उनके छिय इस प्रकार रुदन रते हैं, तो वे शीप्र ही नवद्रीपमें आनेवाछे हैं । प्रसुके स्मरण स्नेपर अपने घरमें ठहर ही कौन सकता है, इसीछिये सब कि विद्यानिधिके आगमनकी प्रतीक्षा करने छगे ।

त विद्यानिधिके आगमनकी प्रतीक्षा करने छगे।

एक दिन चुपचाप पुण्डरीक महाराय नवदीप पधारे।

फेसीको मी उनके आनेका पता नहीं चछा। बहुत-से मर्कोने

न्हें देखा भी, किन्तु उन्हें देखकर कौन अनुमान छगा सकता

ा, कि ये परम मागवत वैष्णवहैं! भक्कोने उन्हें कोई सीसारिक

्ति-मानी पुरुष ही समझा, इसीटिये मक्त उनके आगमनसे प्राप्तित ही रहें ।

पाठकोंको मुकुन्द दत्तका नाम स्मरण ही होगा। ये चटगाँवनेवासी एक परम मागवत बैच्या विद्यार्थ थे, इनका कण्ठ बद्दा
ही सुमधुर था। बहैताचार्यके समीप ये अध्ययन करते थे और

निक्तां सत्संग-सभामें अपने मनोहर गायनसे मर्कोको आनन्दित किया करते थे । जबसे प्रभुका प्रकाश हुआ है, तबसे वे इन्हींकी हारणमें आ गये हैं और प्रभुके साथ मिलकर श्रीकृष्ण-कथा और संकीर्तनमें ही सदा संख्य रहते हैं। विचातिय इनके ही थे। दोनों ही समवयस्क तथा परस्परमें एक दूसीसे मेंति परिचित थे। मुकुन्द दक्त और बाम्रुदेव पण्डित ही हिं निधिक मिक्तमावको जानते थे। प्रमुके परम अन्तरम् भडित धरसे मुकुन्द चङ्गा ही स्नेह करते थे। इसिट्ये एक दिन कि निस्ते बोले—'गदाघर! आजकल नयद्वीपमें एक पर वत वैष्णव ठहरे हुए हैं, चलो, जनके दर्शन कर आवें।

यत वैष्णव ठहरे हुए हैं, चले, उनके दर्शन कर आर्थे। प्रसक्ता प्रकट करते हुए गदाधरने कहा— 'वाहें। वहकर और अच्छी वात क्या हो सकती है! भगवद दर्शन तो भगवानके समान ही हैं। अवस्य चलिये, अआप प्रशंसा करते हैं, वे कोई महान ही भागवत वैष्णव हो यह कहकर दोनों मित्र विद्यानिधिक समीप चल दिये। तिधि नवहीपके एक छन्दर भवनमें ठहरे हुए थे। उनका एक सम्पन ख्ल सामा था। उसमें एक बहुत ही बढ़िया का स्थान ख्ल सामा था। उसमें एक बहुत ही बढ़िया की

वान् धातुओंके बने हुए थे, उसके ऊपर बड़ी ही हुकें विस्तर विद्धा था ! पुण्डरीक महाराय स्नान-च्यानसे निहुत हैं उस राज्यापर आधे छेटे हुए थे । उनके विस्तृत छलटपर हैं सुगन्यित चन्दन छमा हुआ था, बीचमें एक बड़ी ही बीं छाल बिन्दी लगी हुई थी । सिरके हुँघराले बाल बीं बिह्या सुगन्यित तैल डालकर विचित्र ही माँतिसे सजाये हु<sup>ए</sup>रे कई प्रकारके मसालेदार पानको वे घीरे-धीरे चवा रहे थे, गार्न ामनसे प्रसन्तता प्रकट करते हुए पुण्डरीक महाशय कहने I--- 'आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, जो आपके दर्शन हुए। प नवद्वीपमें ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किन्तु आपसे नीतक मेंट नहीं कर सका । आपसे मेंट करनेकी बात सोच रहा था, सो आपने स्वयं ही दर्शन दिये। आपके जो ये थी हैं, उनका परिचय दीजिये। मुकुन्द दत्तने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए गदाधरका परिचय या-- 'ये परम मागत्रत वैष्णव हैं। बाल्यकालसे ही संसारी पर्योसे एकदम विरक्त हैं, आप मिश्रवंशावतंस पं० माधवजीके नत्र हैं और महाप्रमुके परम कृपापात्र मर्कोमेंसे प्रधान त्तरङ्ग भक्त है। गदाघरजीकी प्रशंसा सुनकर पुण्डरीक महाशयने परम ननता प्रकट करते हुए कहा—'आपके कारण इनके भी दर्शन िंगये।' इतना कहकर विद्यानिषि महाशय मुख्कराने छगे। िराधर तो जन्मसे ही विरक्त थे। वे पुण्डरीक महाशयके रहन-

मुकुन्द दत्त उनके समीप पहुँचे और दोनों ही प्रणाम करके के बताये हुए सुन्दर आसनपर बैठ गये। मुकुन्द दत्तके

डीसे उनके कोमल पछुर्वोंके समान दोनों अरुण अधर भीर , अधिक छाछ हो। गये थे। सामने दो पीकदान रखे थे। और बहुत-से बहुमूल्य सुन्दर वर्तन इधर-उधर रखे थे ।दो नौकर ्रिपिच्छके कीमल पंखोंसे उनको हवा कर रहे थे। देखनेमें 'कुल राजकुमार-से ही माङ्म पड़ते ये । गदाधरको साथ लिये सहन भीर ठाट-बाटको देखकर विस्मित-से हो गये। उरे होने छगा कि ऐसा विषयी मनुष्य किस प्रकार भगवर हो सकता है है जो सदा विषय-सेवनमें ही निमन एर्ड वह भगवद्भक्ति कर ही कैसे सकता है है

गुज़न्द रच श्रीगदाधरके मनोमावको ताब गरे, हिं उन्होंने पुण्डरीक महाशयके भीतरी भागोंको प्रकट हाँ निमित्त श्रीमद्भागवतके दो वबे ही मार्मिक खोकोंको प्रकट हाँ जिम्म काम्यत स्वा धारे-धीर गायन हिं उनमें परमक्रपाल श्रीकृष्णकी अहैतुकी क्रपाका बड़ा ही हैं वर्णन है। वे श्लीक सम्पूर्ण भागवतके दो परम उज्जव हाँ हैं जाते हैं—वे श्लीक से थे—

खही चकीयं स्ततकालकूरं जिघांसयाऽपाययद्द्यसाध्वी। लेमे गर्ति धाञ्युचितां ततीऽन्यं कं वा दयालुं शरणं यजेम<sup>8</sup> (शीयज्ञा• १ १ २ १ २३

क बारो, कितने आधार्यकी थात है, तुष्ट स्वभावसाधी एवं स्वर्गोमें कालक्ट विष कमाकर, उन्हें मारवेकी इच्छासे पाणी में इसी क्वाद्विधारसे उसने अगवान्त्वी स्वन-पान कराया था। वर्ष क्रूर-कर्मणांकीको भी प्रमुचे अपनी पाकन-पोषण करनेवाडी समाम सव्यक्ति महान की। ऐसे परस कृपाल समावान्को होर्डं किसकी शरायमें हम काम आर्थ ?

पूतना लोकवालझी राझसी रुघिराशना। जिद्यांसयापि हरये स्तनं दस्ताऽऽप सहगतिम्॥४ (श्रीमदा० १०।६।३५)

मुक्तन्द दत्तके मुखसे इन क्षोकोंको सुनते ही विद्यानिधि शुशय मूर्छित होकर शय्यासे नीचे गिर पड़े। एक क्षण पहिले 🖒 खूब सजे-बजे बैठे इँस रहे थे, दूसरे ही क्षण स्लोक छुननेसे निक्ती विचित्र हालत हो गयी। उनके शरीरमें स्वेद, कम्प, अश्रु, ीकृति आदि सभी सास्त्रिक विकार एक साथ उदय हो उठे। ं जोरोंके साथ रुदन करने छगे । उनके दोनों नेत्रोंमेंसे निरन्तर दो . छि-भारा-सी बह रही थी। बुँघराले कढ़े हुए केश इधर-उधर 'खर गये । सम्पूर्ण शरीर घृष्टि-धूसरित-सा हो नया। दोनों हाथोंसे अपने रेशमी वस्रोंको चीरते हुए जोर-जोरसे मुकुन्दसे कहने मी--- 'भैया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो । इस अपने सुमधुर गायनसे िर कर्ण-रम्धोंमें फिरसे अमृत-सिश्चन कर दो।' मुकुन्द फिर ासी छयसे खरके साथ श्लोक-पाठ करने लगे, वे ज्यों-ज्यों क्रीक-पाठ करते, खों-ही-त्यों पुण्डरीक महाशयकी वेकठी और । दिती जाती थी। वे पुन:-पुन: श्लोक पढ़नेके लिये आप्र**ह**  अ प्तना क्षीगोंके बालकोंको मारनेवाली, रुधिरको पीनेवाली नीच तिनिकी राष्ट्री थी। वह मारनेकी इच्छा रखकर सन पिळानेसे भी (दगितको प्राप्त हो गयी। (अर्थात् दृष्टदुद्धिसे भगवत्-संसर्गका इतना अंगहालय है, फिर जो थदा-बुद्धिसे उनका सारख-पूजन करते हैं शतका हो कहना ही क्या !)

करने लगे, किन्तु उनके साथियोंने उन्हें शेक<sup>माठ</sup>े रोक दिया। पुण्डरीक विद्यानिधि वेहोश परे इ<sup>ए स्ट्र</sup>' रहे थे।

इनकी ऐसी दशा देखकर गदाघरके आधर्यका ठिकान' -रहा । क्षणभर पहिले जिन्हें वे संसारी विषयी समझ रहे <sup>वे</sup>। **अ**व इस प्रकार प्रेममें पागलोंकी माँति प्रलाप करते दे<sup>हरी</sup> मौंचिके-से रह गये । उनके त्याग, वैराग्य और उपरितिके पर जाने कहाँ विछीन हो गये, अपनेको बार-बार धिक्का<sup>र देने है</sup> कि ऐसे परम वैष्णवके प्रति मैंने ऐसे कलुपित विवार ' भोर पाप किया है। वे मन-ही-मन अपने पापका प्रापि सोचने छगे। अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो ' यह अपराध अक्षम्य है। भगवदपराध तो क्षम्य हो भी <sup>हर्र</sup> है, किरतु वैष्णवापराध तो सर्वदा अक्षम्य है। इसके प्रा<sup>यि</sup> एक ही उपाय है। इम इनसे मन्त्रदीक्षा के कें, इनके शिव जायँ, तो गुरु-भावसे ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे। ऐसा हिं करके इन्होंने अपना भाव मुकुन्द दत्तके सन्मुख प्रकट कि इनके ऐसे विशुद्ध भावको समझकर मुकुन्द दत्तको बडी प्रहर्न **इ**ई और उन्होंने इनके विगठ भावकी सराहना की !

बहुत देरके अनन्तर पुण्डरीक महाशय प्रकृतिस ई सेनकोंने उनके शरीरको झाब-पाँछकर ठीक किया। जल्से द्याप-मुँद घोकर वे चुपचाप बैठ गये। तर्र हिं वसे मुकुन्दने कहा—'महाशय, ये गदाधर पण्डित कुळीन हाण हैं, सत्पात्र हैं, परम मागवत वैष्णव हैं। इनकी हार्दिक छा है, कि ये आपके हारा मन्त्र म्रहण करें। इनके लिये क्या झा होती है!'

कुछ संकोज और नम्नताक साथ विद्यानिधि महारायने 1—'ये तो स्वयं ही वैष्णव हैं, हममें इतनी योग्यता कहाँ है, इन्हें मन्त्र-दीक्षा दे सकें ? ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं।'

मुकुन्द दत्तने अरयन्त ही दीनताके साथ कहा—'इनकी तो ही इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थनाको स्त्रीकार न ने तो इन्हें बड़ा मारी हार्दिक दु:ख होगा। आप तो छपालु दूसरेको दुखी देखना ही नहीं चाहते। अतः इनकी यह

र्पना अवस्य खीकार कीजिये। । 

1 मुकुन्द दत्तके अरयधिक आग्रह करनेपर इन्होंने मन्त्र-दीक्षा

1 खीकार कर लिया और दीक्षाके लिये उसी दिन एक झुम

इति भी बता दिया। इस बातसे दोनों भित्रोंकी बड़ी प्रसन्तता

2 और वे बहुत रात्रि बीतनेपर प्रेममें निमग्न हुए अपने-अपने

े और वे बहुत रात्रि बीतनेपर प्रेममें निमग्न हुए अपने-अपने श्नुनोंके लिये लीट खाये।

इसके दूसरे-तीसरे दिन गुप्तमावसे पुण्डरीक महाशय केले ही एकान्तमें प्रमुके दर्शनोंके लिये गये। प्रमुको देखते ये उनके चरणोंमें लियटकर फट-फटकर रुदन करने लगे।

विद्यानिधिको अपने चरणोंमें पढ़े हुए देखकर प्रमु मारे प्रेमके

१३०

बेसुध-से हो गये। उन्होंने पुण्डरीक विद्यानिधिका जोरेंके भाछिङ्गन किया | पुण्डरीकके मिछनेसे उनके नन्द्रका नहीं रहा। उस समय उनकी आँखोंसे अत्रिरल अश्रु प्र<sup>वाहिन है</sup> थे। सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे पुण्डरीककी गोदी<sup>हें द</sup> सिर रखकर रुदन कर रहे थे, इस प्रकार दो प्रहरा है के वक्षःस्थलपर सिर रखे निरन्तर इदन करते रहे। <sup>पुर</sup> महारायके सभी वस्त्र प्रभुके अञ्चलोंसे भीग गये थे। 🥫 प्रेममें वेसुध हुए जुपचाप प्रमुक्ते मुखकमङकी और दृष्टिसे देख रहे थे। उन्हें समयका कुछ ज्ञान ही नहीं। कि कितना समय बीत गया है। दोपहरके अनन्तर 🔞 कुछ-कुछ होश हुआ । उन्होंने उसी समय भक्तोंको बु<sup>हाब</sup> सभीसे पुण्डरीक महाशयका परिचय कराया । पुण्डरीक <sup>महिर</sup> परिचय पाकर सभी भक्त परम सन्तुष्ट हुए और अपने <sup>अ</sup> सराहना करने लगे। विद्यानिधिने अद्वैत आदि सभी <sup>इड</sup> पदधूळि छेकर अपने मस्तकपर चढ़ायी और सभीकी भक्तिके साथ प्रणाम किया । इसके अनन्तर पुण्डरीककी करके सभी मक चारों ओरसे संकीर्तन करने छो। <sup>क्री</sup> संकीर्तनको सुनकर पुण्डरीक महाशय फिर बेहोश हो <sup>ग्ये</sup>। संकीर्तन बन्द कर दिया और माँति-माँतिक उ<sup>प्रवा</sup> पुण्डरीकको होशमें किया । कुछ सावधान होनेपर अउ

<sup>लेकर</sup> पुण्डरीक अपने स्थानके लिये चले गये ।

शामको आकर गदाधरने पुण्डरीकके समीपसे मन्त्र-दीक्षा नेकी अपनी इच्छा अभुके सम्मुख प्रकट की । इस बातको नकर प्रभु अव्यन्त ही प्रसन्न हुए और गदाधरसे कहने छो— गदाधर, ऐसा सुयोग तुम्हें फिर कभी नही मिछेगा । पुण्डरीक-से मगबद्-भक्तका मिछना अव्यन्त ही दुर्छम है । तुम इस काममें मब अधिक देरी मत करों । यह शुम काम जितना भी शीम हों माय जतना ही ठीक है ।'

प्रमुकी आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथिक दिन गदाधरजीने विद्यानिधिसे मन्त्र-दीक्षा छे छी ।

जिनके लिये महाप्रभु गौराङ्ग स्वयं रुदन करते हों, जिनकी
जशंसा करते-करते प्रभु अधीर हो जाते हों, गदाधर-जैसे परमस्यागी
और महान् भक्त जिनके शिष्य बननेमें अपना सीमाग्य
समझते हों, ऐसे मक्ताप्रगण्य श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिकी विशद
विरुदावलीका चलान कौन कर सकता है ! सचमुच विद्यानिधिकी मिक्त परम शुद्ध और सार्त्विक कही जा सकती है, जिसमें
दिखावट या बनावटीपनका लेश भी नहीं था। ऐसे प्रच्छन्न
कित्तोंकी प्रस्कृति पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन बन



## निमाई और निताईकी प्रेम-लीला

अवतीर्षो सकारुषयी परिन्छित्री सदीश्वरी। श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दी ही भ्रातरी भन्न॥ (श्रीकृषीर्णणैतन्यानि

आनन्दका मुख्य कारण है आत्मसमर्पण । जबतक के किसीके प्रति सर्वतोभावन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, उसे पूर्ण प्रेमकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती । प्रमु विश्वमत्त चाराचरमें क्याप्त हैं । अपूर्णभावसे नहीं, सभी स्थानोंमें वे की पूर्ण शक्तिसहित ही स्थित हैं, जहाँ तुम्हारा चित्त चाहे, जिस के मन रमे, उसीके प्रति आत्मसमर्पण कर दो । एकदम मिटा दो । अपनी शुच्छा, अपनी भावना और सभी चेष्ठाएँ प्यारेके ही निमित्त हों । सब तरहसे किसीके के रही, तभी प्रेमका यार्ण प्रमें सीख सक्तेणे । किसी क्या ही विदेया बात कही है—

न्या हा वादया बात कहा ह— न हम कुछ ईंसके सीखे हैं, न हम कुछ रोके सीखे<sup>हैं।</sup> जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हैं, किसीके होके सी<sup>खे</sup>

अध्यायमंक अति अपनी अहैतुकी कृपाको ही प्रकट करनेहे वि-हेपर होनेपर भी जो दोनों भिन्न मानसे पृथ्वीपर झनतीर्य हुउँ वि-मिमाई और निताई दोनों भाइयोंकी हम जरण-यन्द्रता करते हैं।

अहा, किसीके होकर रहनेमें कितना मजा है, अपनी सभी ातोंका भार किसीके जपर छोड़ देनेमें कैसा निश्चिन्तताजन्य [ल **है**, उसे अपनेको ही कर्ता माननेवाला पुरुष कैसे अनुभव र सकता है ! जिसे अपने हाय-पैरोंसे कमाकर खानेका भिमान है, वह उस छोटे शिशुके सुखको क्या समझ सकता , जिसे भूख-प्यास तथा सुख-दुखमें एकमात्र माताकी कोडका रे सहारा है और जो आवश्यकता पड़नेपर रोनेके अतिरिक्त और छ जानता ही नहीं ! माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने ास मुनमुना-से बन्नेका हर समय ध्यान ही बना रहता है, ासके सुख-दुखका अनुभव माता स्वयं अपने शरीरमें करती है। नत्यानन्दजीने भी प्रमुके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया और ग्हाप्रस श्रीवासके भी सर्वस्त थे। प्रमु दोनोंके ही उपास्यदेव ा. किन्त्र नित्यानन्द तो उनके बाहरी प्राण ही थे ।

नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही वर रहते। उनकी जी माछिनीदेवी तथा वे स्वयं इन्हें पुत्रसे भी बहकर प्यार हतते। नित्यानन्दजी सदा बाल्यभावमें ही रहते। वे अपने हाथसे नित्यानन्दजी सदा बाल्यभावमें ही रहते। वे अपने हाथसे नित्यानन्दजी सत्ता बालिनीदेवी अपने हाणसे इन्हें भात खेळाती। कभी खाते-खाते ही वीचमेंसे माग जाते और दाल-गातको सम्पूर्ण शरीरपर छपेट छेते। मोजन करके बाल्कोंकी भौति पूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारीगुसके भौति पूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारीगुसके भौति पूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारीगुसके भौति पूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारीगुसके भौति पूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारीगुसके भौति पूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारीगुसके यहाँसे कोई चीज ही लेकर खाने लगते। कभी

१३४

महाप्रभुके ही घर जाते और बाल्यमावसे शवीमाताके पकड़ होते । माता इनकी चख्राङ्गलासे डरकर कमी-कमी घरमें भाग जाती । इसप्रकार ये मक्तीके घरोंमें नाना

बाल्यखीठाओंका अभिनय करने छगे ।

एक दिन प्रभुने श्रीबास पण्डितकी परीक्षा करनेके ि

तथा यह जाननेके छिये कि श्रीबासका निर्न के कितना हार्दिक खेह है उन्हें एकान्तमें छे जाकर पूछने छैं।

'पण्डितजी ! इन अवधूत नित्यानम्दजीके कुछ, गोत्र तथा व

आदिका कुछ भी पता नहीं । इस अञ्चतकुलशील भे आपने अपने घरमें स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं कि आप इन्हें पुत्रकी तरह प्यार करते हैं । कीन जाने ये कैठें इसलिये आपको इन्हें अपने घरमें पुत्रकी तरह नहीं हैं चाहिये । ये साधुओंकी तरह शङ्का-कितारे या कहीं बाली और माँगें खायें। साधुको किसीके घर रहनेसे क्या काम !

विषयमें आपके क्या विचार हैं ! क्या आप मुझसे सह्मते ! प्रमुकी ऐसी बात भुक्कर गह्नद-कण्ठसे श्रीवास अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा— 'प्रमो ! आपको ह्यारी ! प्रकारसे परीक्षा करना ठीक नहीं । हम संसारी वासन्तर्

प्रकारसे परीक्षा करना ठीक नहीं ! हम संसारी <sup>वासन</sup>ः भावद पामर प्राणी भेला प्रमुकी परीक्षाओंमें उचीर्ण ही<sup>ई</sup> दो सकते हैं ! जबतक प्रभु स्वयं कृपा न करें तवतक हो। सदा अनुचीर्ण ही होते रहेंगे । मैं यह खूब जानता हैं '

£

त्यानन्दजी प्रभने बाह्य प्राण ही नहीं किन्तु अभिन विप्रह हैं। प्रभु उन्हें भिन्न-से प्रतीत होनेपर भी भिन्न नहीं समझते। प्रभुके इतने प्रिय हैं वे नित्यानन्दजी यदि शराब पीकर गम्यागमन भी कोरें और मुक्के धर्म-श्रष्ट भी कर दें तब भी झे उनके प्रति घृणा नहीं होगी । नित्यानन्दजीको मैं प्रमुका ो स्वरूप समझता हूँ।' इतना कहकर श्रीवास पण्डित प्रमुके ादपर्मोको पकडकर फट-फटकर रोने लगे। प्रभुने उन्हें अपने कोमल करोंसे उठाया और प्रेमालिकन करते हुए कहने अो—'श्रीत्रास! तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचमें मुझे खरीद **ल्या । इस उत्तरसे मैं तुन्हारा क्रीतदास बन गया । मैं** तुमसे अरयन्त ही सन्तुष्ट हुआ। मेरा यह आशीर्वाद है, कि किसी मी 🦩 दशामें तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तुका घाटा नहीं होगा और तुम्हारे घरके क्षत्तेतकको श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति हो सकेगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है इसका पता सुझे आज ही चला ।' इतना कहकर प्रमु अपने घरको चले गये ।

एक दिन प्रभुने शचीमातासे कहा—'माँ । मेरी इच्छा है, आज नित्यानन्दजीको अपने घर मोजन करावें । त आज अपने ष्टाणोंसे बढ़िया-बढ़िया मोजन बना वें और हम दोनों भाइयोंको चौकेमें बिठाकर स्वयं परोसकर खिळाने, यही मेरी इच्छा है।'

प्रमुकी ऐसी बात सुनकर शचीमाताको परम प्रसन्नता

महाप्रमुके ही घर जाते और बाल्यमावसे शक्वीमाताके पैरोंके पकड़ छेते । माता इनकी चन्नछलतासे ढरकर कमी-कभी भीतर घरमें भाग जातीं। इसप्रकार ये भक्तोंके घरोंमें नाना माँतिकी बाल्यछीछाओंका अभिनय करने छगे।

एक दिन प्रभुने श्रीवास पण्डितकी परीक्षा करनेके निर्मित तथा यह जाननेके लिये कि श्रीवासका निरयानन्दर्जीके प्रति कितना हार्दिक स्नेह है उन्हें एकान्तमें ले जाकर पूछने लगे—

'पण्डितजी ! इन अवधूत नित्यानन्दजीके कुछ, गोन्न तथा जाति आदिका कुछ भी पता नहीं । इस अञ्चातकुल्हािछ अवधृतकी आपने अपने वर्से खान देकर कुछ उचित काम नहीं किया। आप इन्हें पुत्रकी तरह व्यार करते हैं । कौन जाने ये कैसे हैं ! इसिलये आपको इन्हें अपने घरमें पुत्रकी तरह नहीं रखनी चाहिये । ये साधुओंकी तरह गङ्गा-किनारे या कहीं घटपर रहें और मेंगें खायें । साधुको किसीके घर रहनेसे क्या काम ! रह विपयमें आपके क्या विचार हैं ! क्या आप मुझसे सहमत हैं ! प्रमुकी ऐसी बात सुनकर गढ़द-कण्ठसे श्रीवास परिडतने

प्रकारसे परीक्षा करना टीक नहीं । इम संसारी वासनाओं में आबद्ध पामर प्राणी मछा प्रशुकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण ही कैते हो सफते हैं ! जबतक प्रमु स्वयं कृपा न कों तबतक तो <sup>हा</sup> सदा अनुतीर्ण ही होते रहेंगे । मैं यह ख्व जानता हूँ कि

भारयन्त ही दीनताके साथ कहा—'प्रभो ! आपको हमारी हैंस

निरयानन्दजी प्रमुक्ते बाह्य प्राण ही नहीं किन्तु अभिन्न विप्रह भी हैं। प्रमु उन्हें भिन्न-से प्रतीत होनेपर भी भिन्न नहीं समझते। जो प्रभुके इतने प्रिय हैं वे नित्यानन्दजी यदि शराव पीकर अगम्यागमन भी करें और मुझे धर्म-श्रष्ट भी कर दें तब भी मुप्ते उनके प्रति घृणा नहीं होगी । नित्यानन्दजीको मैं प्रमुका ही स्वरूप समझता हूँ।' इतना कहकर श्रीवास पण्डित प्रमुके पादपद्मोंको पकड़कर फट-फटकर रोने लगे। प्रभुने उन्हें अपने कोमल करोंसे लठाया और प्रेमालिङ्गन करते हुए कहने छगे-- 'श्रीवास ! तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचमें मुझे खरीद लिया । इस उत्तरसे मैं तुम्हारा क्रीतदास बन गया ! मैं तुमसे अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुआ । मेरा यह आशीर्वाद है, कि किसी भी दशामें तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तुका घाटा नहीं होगा और गुम्हारे घरके कुत्तेतकको श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति हो सकेगी। ग्रम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है इसका पता मुझे आज ही चुळा ।' इतना कहकर प्रभु अपने घरको चुळे गये ।

एक दिन प्रभुने शाचीमातासे कहा—'माँ ! मेरी इच्छा है, आज नित्यानन्दजीको अपने घर मोजन करावें । त् आज अपने हार्योसे बढ़िया-बढ़िया मोजन बना वें और हम दोनों भाइयोंको चौकेमें बिठाकर स्वयं परोसकर खिळावे, यही मेरी इच्छा है।'

प्रमुकी ऐसी बात सुनकर शचीमाताको परम प्रसन्नता

हुई और वे जल्दीसे मोजन बनानेके छिये उद्यत हो गयी। इसर प्रमु श्रीवास पण्डितके घर निताईको छियानेके छिये चछे। श्रीवास पण्डितके घर निताईको छियानेके छिये चछे। श्रीवासके घर पहुँचकर प्रमुने नित्यानन्दजीसे कहा—'श्रीपाद! आज आपका हमारे घर निमन्त्रण है। चछो, आज हम आप साय-ही-साथ भोजन करेंगे।' इतना सुनते ही निसानन्दजी बालकोंकी माँति आनन्दमें उछल-उछलकर मृत्य करने छगे और सुत्य करते-करते कहते जाते थे—'अहा रे, छालके, खूब बनेगी, शचीमाताके हाथका भात खाउँगे, मौज उड़ायँगे, प्रमुको खूब छकायँगे, कुछ खायँगे, कुछ खायँगे, कुछ खायँगे, कुछ खायँगे, कुछ खायँगे।

प्रभुने इन्हें ऐसी चश्चछता करते देखकर मीठी-सी डाँट देते हुए प्रेमपूर्वक कहा—-'देखना खनरदार, वहाँ ऐसी चश्चछता मत करना । माता आपकी चश्चछतासे बहुत घनड़ाती है, वह दर जायगी । वहाँ चुपचाप ठीक तरहसे भोजन करना।'

प्रसुकी प्रेममिश्रित मीठी डॉटको झुनकर बाल्कोंकी माँति चौंककर और बनायटी गम्भीरता धारण करके कानोंपर हाय रखते हुए नित्पानन्दजी कहने लगे—'बाप रे! चन्नलता! चन्नलता कैसी! हम तो चन्नलता जानते तक नहीं! चन्नलता तो पागल लेंग किया करते हैं, हम क्या पागल हैं जो चन्नलता करेंगे!!

इन्हें इस प्रकार स्वाँग करते देखकर प्रमुने इनकी पीठपर एक इटकी-सी धाप जमाते हुए कहा—'अच्छा चिटिये, देर करनेका काम नहीं। यह तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत-को कहीं छोड़ थोड़े ही देंगे, किन्तु देखना वहाँ जरा सम्हलकर रहना।' यह कहते-कहते दोनों भाई आपसमें प्रेमकी वार्ते करते

हुए घर पहुँचे। माता मोजन बना ही रही थी, कि ये दोनों

पहुँच गये। पहुँचते ही निस्यानम्दजीने बालकोंकी भाँति वहे जोरसे कहा- 'अम्मा ! वड़ी भूख लग रही है। पेटमें चृहे-से कृद रहे हैं। अभी कितनी देर है. मेरे तो भूखके कारण प्राण निकले जा रहे हैं।' प्रमुने इन्हें संकेतसे ऐसा न करनेकी महा। तब आप फिर उसी तरह जोरोंसे कहने छगे—'देख अम्मा ! गौर मुझे रोक रहे हैं. मळा भूख छगनेपर भोजन भी त मोंगूँ !' माता इनकी ऐसी भोली-भाली बातें सुनकर हँसने लगीं । उन्होंने जल्दीसे दो धालियोंमें भोजन परोसा । विष्णुप्रियाजीने दोनोंके हाप-पैर घुलाये। हाय-पैर धोकर दोनों भीजन करने बैठे। माता प्रेमसे अपने दोनों पुत्रोंको परोसने लगी। प्रभुके सायमें और भी उनके दो-चार अन्तरङ्ग मक्त आ गये ये। वे उन दोनों भाइयोंको इस प्रकार प्रेमपूर्वक भोजन करते देख प्रेम-सागरमें आनन्दके साथ गोते लगाने लगे।दोनों भाइयोंको भोजन कराते हुए माता ऐसी प्रतीत होने छगी मानो श्रीकौशल्याजी

अपने श्रीराम और छक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रोंको मोजन करा रही हों अयवा यशोदा मैया-श्रीकृष्ण-बलरामको साथ ही बिठाकर छाक खिला रही हों। माताका अन्तःकरण उस समय प्रसमताके कारण

अत्यन्त ही आनन्दित हो रहा था। उनका अगाध <sup>मातुर्ने</sup> उमदा ही पदता था। दोनों भाई भोजन करते-करते भाँति-भाँ की विनोदपूर्ण वार्ते कहते जाते थे। भोजन करके प्रभु पु

चाप बैठ गये, नित्मानन्दजी भोजन करते ही रहे। प्रश् थालीमें बहुत-सा भात बचा हुआ देखकर नित्यानन्दनी बोले-'यह क्यों छोड़ दिया है, इसे भी खाना होगा।' प्रमुने अस<sup>न्र्य</sup>

प्रकट करते हुए कहा-- 'बस; अब नहीं। अब तो बहुत पेट । गया है।' प्रमुकी यालीमेंसे मातकी मुट्टी भरते हुए निसानन्द कहने छगे—'अच्छा तुम मत खाओ मैं ही खाऊँगा।' यह कहन प्रमुके उन्छिष्ट भात नित्यानन्दजी खाने लगे । प्रमुने जल्दी

उनका हाथ पकड़ लिया । नित्यानन्दजी खाते-खाते ही <sup>चीर</sup> से उठकर भागने छगे। प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उन पीछे-पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार ऑगनमें दोनोंमें ही गु<sup>ख</sup> गुत्या होने छगी। नित्यानन्दजी उस भातको खा ही <sup>गर्व</sup>

राचीमाता इन दोनोंके ऐसे स्नेहको देखकर प्रेमके कारण है होश-सी हो गयी, उन्हें प्रेमावेशमें मूर्छा-सी आ गयी । <sup>माताव</sup> ऐसी दशा देखकर प्रमु जल्दीसे हाय-पैर धोकर चौकेमें गये भी माताको अपने हार्योसे वायु करने छगे। कुछ देरके प<sup>क्षा</sup> माताको होरा आया । माताने प्रेमके आँस् बहाते हुए अ<sup>एं</sup> दोनों पुत्रोंको आशीर्वाद दिया। माताका "शुमाशीर्वाद पाक

दोनों ही परम प्रसन्न हुए और दोनोंने माताकी चरण-वन्दन

भी । नित्यानन्दजीको पहुँचानेके निमित्त प्रमु उनके साथ श्री-गसके घरतक गये ।

इस प्रकार नित्यानन्दजी महाप्रभुक्ती सन्निधिमें रहकर अनिर्वचनीय सुखका रसास्थादन करने छगे । वे प्रभुके सदा साथ-**ही-साथ** छगे रहते। प्रभु जहाँ भी जाते, जिस भक्तके भी **घर** पधारते, नित्यानन्दजी उनके पीछे जरूर होते । महाप्रमुको भी निस्नानन्दजीके विना कहीं जाना अच्छा नहीं छगता। सभी मक्त प्रभुको अपने-अपने घरोंपर बुछाते और अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रमुके शरीरमें भाँति-माँतिके अवताराँके दर्शनों-का अनुभव करते । प्रभु भी भाँति-भाँतिकी छीछाएँ करते । कभी तो आप नृसिंहजीके आवेशमें आकर जोरोंसे हुंकार करने छगते। कभी प्रहादके भावमें दीन-हीन भक्तकी भाँति गद्गद-कण्ठसे प्रभुकी स्तुति करने छगते । कमी आप श्रीकृष्णमायसे मधुरा जानेका अभिनय रचते और कभी अक़ूरके भावमें जोरोंसे रूदन करने छगते। कभी वजके ग्वाल-बालोंकी तरह कीड़ा करने लगते और कभी उद्भवकी भाँति प्रेममें अधीर होकर रोने लगते। इस प्रकार नित्यानन्दजी तथा अन्य मक्तोंके साथ नुबद्दीपचन्द्र श्री-गौराङ्ग माँति-माँतिकी छीलाओंके सुप्रकाशद्वारा सम्पूर्ण नवद्वीप-को अपने अमृतमय शीतल प्रकाशसे प्रकाशित करने लगे।



## द्विविधि-भाव

भगवद्भाविन यः शहवत् भक्तभाविन चैव तत्। भक्तानानन्द्यते निर्द्यं तं चैतन्यं नमाम्यहम्॥ (४० १० ४)

प्रत्येक प्राणीकी भावना भिन्न प्रकारकी होती है। अरण्ये खिले हुए जिस मालतीके पुप्पको देखकर सहद्रय कार्य भागन्ये विभोर होकर उछल्ले और संय करने लगता है, जिस पुण्ये वह विश्वके सम्पूर्ण सीन्दर्यका अनुभव करने लगता है, उसको प्रामके चरवाहे रोज देखते हैं, उस और उनकी दृष्टितक नहीं जाती। उनके लिये उस पुष्पका अस्तित्व उतना ही है, वितर्व कि रास्तेमें पड़ी हुई काठ, परपर तथा अन्य सामान्य वस्तुओंका। वे उस पुष्पमें किसी भी प्रकारकी विशेष भावनाका आरोप नहीं करते। असल्ये यह प्राणी भावमय है। जिसमें जैसे भाव होंगे उसे उस वस्तुमें वे ही भाव दृष्टिगोचर होंगे। इसी भावको किस तो गोस्वामी जलसीदासजीने कहा है—

जाकी रही भावना जैसी। प्रभुमुरति देखी तिन तैसी।

महाप्रमुक्ते शरीरमें भी भक्त अपनी-अपनी माननाफें <sup>अर्ड</sup> सार नाना रूपोंके दर्शन करने छगे। कोई तो प्रमुको वराहकें रूपमें देखता, कोई उनके शरीरमें नृसिंहरूपके दर्शन करती,

ओ निरन्तर मक्त-माव और मगबत्-माव इन दोनों मार्वों मार्कों भार्ते भार्ते ।
 भानन्तित बनाते रहते हैं, उन श्रीचैतन्य महाप्रमुक्के क्रिये हम मगरकार करते हैं।

श्यामसुन्दररूपमें दिखायी देती, किसीको पड्भुजी मूर्तिके दर्शन होते । कोई प्रभुके इस शरीरको न देखकर उन्हें चतुर्भुज

रूपसे देखता और उनके चारों हस्तोंमें उसे प्रत्यक्ष शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखायी देते । इस प्रकार एक ही प्रमुक्त श्रीविप्रह-को मक भिन्न-भिन्न प्रकारसे देखने छगे । जिसे प्रभुके चतुर्भुज रूपके दर्शन होते, उसे ही प्रमुकी चारों मुजाएँ दीखतीं, अन्य छोगोंको वही उनका सामान्य रूप दिखायी देता । जिसे प्रमुका शरीर ज्योतिर्मय दिखायी देता और प्रकाशके अतिरिक्त उसे प्रभु-की और मूर्ति दिखायी ही नहीं देती, उसीकी आँखोंमें वह प्रकाश छा जाता, साधारणतः सामान्य छोगोंको वह प्रकाश नहीं दीखता, उन छोगोंको प्रभुके उसी गीररूपके दर्शन होते रहते । . सामान्यतया प्रभुके शरीरमें भगवत्-भाव और भक्त-भाव ये दो ही माव भक्तोंको दृष्टिगोचर होते। जब इन्हें भगवत्-भाव होता, तव ये अपने आपेको विछकुछ भूछ जाते, निःसङ्कोच-भावसे देयम्र्तियोंको इटाकर स्वयं भगवान्के सिंहासनपर विराजमान हो जाते और अपनेको भगवान् कहने छगते। उस अवस्यामें भक्त-वृन्द उनकी मगवान्की तरह विधिवत् पूजा करते, इनके चरणें]को गङ्गा-जलसे घोते, पैरोंपर पुष्प-चन्दन तया गुलसी-पत्र चढ़ाते । मॉॅंति-मॉॅंतिके उपहार इनके सामने रखते । उस समय ये इन कार्मोमें कुछ भी आपत्ति नहीं करते, यही नहीं

किन्तु बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक मक्तोंकी की हुई पूजाको प्रहण

करते और उनसे भाशीर्वाद माँगनेका भी आग्रह करते कें उन्हें इच्छानुसार बरदान भी देते। यही बात नहीं कि हें भाय इन्हें भगथानुका ही आवे, नाना देवी-देवताओंका भागी भी आ जाता था। कभी तो बळदेवके मावमें छाळ-छाळ आँ करके जोरोंसे हुंकार करते और 'मदिरा-मदिरा' कहकर शाण माँगते, कभी इन्द्रके आवेशमें आकर बज़को धुमाने छाते। इनी सुदर्शन-चक्रका आहान करने छगते।

एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर स्वरसे डमरू बजीकी शिवजीके गीत गा-गाकर भिक्षा सँग रहा था। भीख मँगते-माँगते यह इनके भी घर आया। शिवजीके गीतोंको सुनकर इन्हें मही देवजीका भाव आ गया और अपनी छठोंको बखेरकर शिवजी के भावमें उस गानेवालेके कन्धेपर चढ़ गये और जोरोंके सार्व कहने छगे—'मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ । तुम यरदान माँगी सुन्हारी स्तुतिसे बहुत प्रसान्त हूँ।' योड़ी देरके झनन्तर वर्ष

इनका वह भाय समाप्त हो गया तो कुछ अचेतन-से होकर उस<sup>के</sup> कन्धेपरसे उतर पद्धे और उसे ययेच्छ भिक्षा देकर विदा किया। इस प्रकार भक्तोंको अपनी-अपनी भावनाके अनुसार नार्ग रूपोंके दर्शन होने लगे और इन्हें भी विभिन्न देवी-देवताओं तर्था परम भक्तोंके भाव आने लगे। जब वह भाव शान्त हो जा<sup>ती</sup>।

परम भक्ताक साव आनं छग । जब वह साव शान्त ही जीवन तब ये उस भावमें कही हुई सभी बातोंको एकदम भूछ जाते और एकदम दीन-हीन विनम्न भक्तकी माँति आचरण कर<sup>7</sup> छगते । तब इनका दीन-भाव पत्यर-से-पत्यर हृदयको भी पिष्ठा<sup>7</sup> बाठा होता । उस समय ये अपनेको अत्यन्त ही दीन, अधम और तुच्छ बताकर जोरोंके साथ रुदन करते। मर्कोका आर्टिंगन करके फट-फुटकर रोने छगते और रोते-रोते कहते---'श्रीकृष्ण षहाँ चले गये ? भैया ओी मुझे श्रीकृष्णसे मिलाकर मेरे प्राणीं-को शीतल कर दो। मेरी विरह-वेदनाको श्रीकृष्णका पता बताकर शान्ति प्रदान करो । मेरा मोहन मुझे विलखता छोडकर फहाँ चल गया !' इसी प्रकार ग्रेममें विद्वल होकर अद्वैताचार्य आदि दृद्ध मर्कोंके पैरोंको पकड़ लेते और उनके पैरोंमें अपना माथा रगदने छगते । सबको बार-बार प्रणाम करते । यदि उस समय इनकी कोई पूजा करनेका प्रयत्न करता अथवा इन्हें भगवान् कह देता तो ये दु:खी होकर गङ्गाजीमें कूदनेके लिये दौंडते। इसीलिये **इ**नकी साधारण दशामें न तो इनकी कोई पूजा ही करता और न इन्हें मगवान् ही कहता। वैसे मक्तोंके मनमें सदा एक ही मात्र रहता ।

जय ये साधारण भावमें रहते, तब एक अमानी भक्तके समान श्रदा-भक्तिके सहित गङ्गाजीको साधाङ्ग प्रणाम करते, गङ्गाजाका आचमन करते । ठाकुरजीका विधिवत् पूजन करते तथा तुल्सीजीको जल चढ़ाते और उनकी भक्तिमावसे प्रदक्षिणा करते । भगवत्-भावमें इन सभी वार्ताको अलाकर स्वयं इंत्रवीय आचरण करने लगते । भावावेशके अनन्तर यदि इनसे कोई उन्छ पृक्षता तो बड़ी ही दीनताके साथ उत्तर देते—'भैया, हमें कुळ पता नहीं, कि हम अचेतनावस्थामें न जाने क्या-क्या

वक गये। आप छोग इन वार्तोका कुछ शुरा न मानें। हगी अपरार्थोको क्षमा ही करते रहें, ऐसा आशीबीद दें, जिससे अने तनावस्थामें भी हमारे मुखसे कोई ऐसी बात न निकडने पूर्व जिसके कारण हम आपके तथा श्रीकृष्णके सम्मुख अपरार्थ बनें।

संकीर्तनमें भी ये दो भावोंसे गृत्य करते । कभी ते भक्त-भावसे वड़ी ही सरख्ताके साय नृत्य करते । उस समयक्ष इनका गृत्य वड़ा ही मधुर होता । भक्त-भावमें ये संकीर्ति करते-करते भक्तोंकी चरण-घृछि सिरपर चढ़ाते और उन्हें वार्त वार प्रणाम करते । बीच-बीचमें पछाई खा-खाकर गिर पड़ते । कभी-कभी तो इतने जोरोंके साथ गिरते कि समी भक्त इनकी दशा देखकर घवड़ा जाते थे । शचीमाता तो कभी हर्षे इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जाती और रोते-रोते भगवान्से प्रार्थना करती कि 'हे अशरण-शरण मेरे निमाईको इतना दुःख मत दो।' इसीछिये सभी मर्क संकीर्तनके समय इनकी वड़ी देख-रेख रखते और इन्हें चारों ओरसे पकड़े रहते, कि कहीं मृष्डिंशत होकर गिर न पड़ें ।

कभी-कभी ये मावावेशमें आकर भी संकीर्तन करने छाते। तब इनका ग्रन्य वड़ा ही अद्भुत और अजैकिक होता था, उस समय इन्हें स्पर्श करनेकी भक्तोंको हिम्मत नहीं होती थी, <sup>वे</sup> गुरुयके समयमें जोरोंसे हुंकार करने छगते। इनकी हुंकारहै दिशाएँ गूँजने छगती और पदाधातसे पृथ्वी हिंछने-सी छाती उस समय सभी कीर्तन करनेवाले भक्त विस्मित-से होकर एक भकारके आकर्षणमें खिंचे हुए-से मन्त्र-सुम्धकी माँति सभी कियाओंको करते रहते । उन्हें बाढ़ा ज्ञान बिल्कुल रहता ही नहीं था । उस नृत्यसे सभीको बढ़ा ही आनन्द प्राप्त होता था । इस प्रकार कभी-कभी तो नृत्य-संकीर्तन करते-करते पूरी रित बीत जाती और खूब दिन भी निकल आता तो भी संकीर्तन समाप्त नहीं होता था ।

एक-एक करके बहुत-से भावुक मक्त नयद्वीपमें आ-आकर बास करने छगे और श्रीवासके घर संकीर्तनमें आकर सम्मिछित होने लगे। धीरे-धीरे भक्तोंका एक अच्छा खासा परिकर बन गया। इनमें अद्वैताचार्य, नित्यानन्द प्रमु और हरिदास ये तीन मधान मक्त समझे जाते थे। वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तोंमें प्रधान-अप्रधान भी क्या ! किन्तु ये तीनों सर्वस्वत्यागी, परम विरक्त और महाप्रमुक्ते बहुत ही अन्तरङ्ग भक्त थे। श्रीवासको छोडकर इन्हीं तीनोंपर प्रभुकी अत्यन्त कृपा थी। इनके ही द्वारा वे अपना सब काम कराना चाहते थे। इनमेंसे श्रीअदैताचार्य और अवधूत नित्यानन्दजीका सामान्य परिचय तो पाठकोंको शास हो ही चुका है । अब भक्ताग्रगण्य श्रीहरिदासका संक्षिप्त परिचय पाठकोंको अगले अध्यायोंमें मिलेगा । इन महाभागवत वैष्णव-शिरोमणि भक्तने नाम-जपका जितना माहात्म्य प्रकट किया है, उतना मगवन्नामका माहात्म्य किसीने प्रकट नहीं 🗍 . इन्हें भगवन्नाम-माहात्म्यका सजीव अवतार ही समझना 🕡

## भक्त हरिदास

मही यत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्ञिहाऽमे वर्तते नाम तुभ्यम्। तेपुस्तपस्ते, ज्ञहुबुः सस्तुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गुणन्ति ये ते॥

व्यक्षान् शुनाम गृणान्त य त ॥ (श्रीमञ्जा० १ । १६ । ७) जिनकी तनिक-सी कृपाकी कोरके ही कारण वह नामरूपारमक सम्पूर्ण संसार स्थित है, जिनके भूभङ्गमात्रसे ही त्रिगुणारिमका प्रकृति अपना सभी कार्य कन्द कर देती है, इन अखिलकोटि-म्रह्माण्डनायक सगवान्के नाम-माह्यान्यका वर्णन

क्या नहीं हो सकता है अगवज्ञाम-जपसे कौन-सा कार्य सिंह नहीं हो सकता है जिसकी जिह्नाको छुमधुर श्रीहरिके नागरुपी रसका चस्का छग गया है, उसके छिये फिर संसारमें प्राय वस्तु ही क्या रह जाती है है यहा, याग, जप, त्या, प्यान, पूर्वा, निष्ठा, योग, समाधि समीका फळ अगवज्ञाममें ध्रीति होना ही

वेचारी अपूर्ण मापा कर ही क्या सकती है ? हरि-नाम-स्मरणसे

पायन नामका संकीर्तन करते हैं, उन्होंने ही ययार्थमें सन्पूर्ण तर्पेंडी सस्पर पेदका, विधिवत् हवनका और सभी तीर्थोंका फल प्राप्त किया है, क्योंकि तुरहारे पुराप-नामोंमें सभी पुराय-कर्मोंका फल निहित है।

छ बहा हा ! हे प्रमो ! जिसकी जिहापर सुरहारा सुमपुर नाम सदा बना रहता है, यह यदि जातिका अपच मी हो तो उन माडवाँने भी अत्यन्त पवित्र है, जो सुरहारे नामकी अवहेचना करके निराण यज्ञ-यागादि कर्नोंमें ही खगे रहते हैं। हे सगवन् ! जो सुरहारे ब्रैडोनें

है, यदि इन कमेंकि करनेसे मगवन्नाममें धीति नहीं हुई, तो इन कर्मोंको व्यर्थ ही समजना चाहिये। इन समी क्रियाओंका अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है, कि भगवन्नाममें निष्ठा हो। साप्य तो मगवन्नाम ही है, और सभी कर्म तो उसके साधनमात्र हैं। नाम-जपमें देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय-असमय, शुचि-अशुचि इन सभी बातोंका विचार नहीं होता । तुम जैसी हाटतमें हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस-किसी मी वर्णके हो, जैसी मी स्थितिमें हो, हर समय और हर कालमें श्रीहरिके सुमधुर नामोंका संकीर्तन कर सकते हो । नाम-जपसे पापी-से-पापी मनुष्य भी परम पावन वन जाता है, अस्यन्त नीच-से-नीच भी सर्वपृत्य समझा जाता है, छोटे-से-छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे-से-बुरा भी महान् भगवत्-भक्त बन जाता है। कबीरदासजी कहते हैं---

नाम जपत कुछी भली, खुइ-खुइ गिरै जो नाम । फंचन देह किस फामकी, जिहि सुख नाहीं राम॥

मक्तामाण्य महात्मा हरिदासजी यवन-कुळमें उत्पन्न होने-पर भी भगवन्नामके प्रमावसे भगवत्-भक्त वैष्णबेंके प्रातःस्मरणीय बन गये। इन महात्माकी मगवन्नाममें अळीकिक निष्ठा थी।

महात्मा हरिदासजीका जन्म बंगालके यशोहर-जिलेके अन्तर्गत 'शुद्दन' नामके एक प्राप्तमें हुआ या । ये जातिके मुसलमान ये । मालूम होता है, बाल्य-कालमें ही इनके माता-पिता इन्हें मातु-पितु-दीन बनाकर परलोकनामी बन गये ये, इसीलिये ये छोटेपनसे ही घर-द्वार छोड़कर निरन्तर हरि-नामका संकीर्तन करते हुए विचरने छगे। पूर्व-जन्मके कोई द्यम संस्कार ही थे, भगवान्की अनन्य कृपा थी, इसीलिये मुसलमान-वंशर्मे उत्पन्न होकर भी इनकी भगवनाममें खाभाविक ही निष्ठा जम गयी । भगवान्ने अनेकों बार कहा है--- 'यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैश अर्थात् जिसे मैं कृपा करके अपनी शर्णा में लेता हूँ, सबसे पहिले धीरेसे उसका सर्वस्य अपहरण कर हेता हूँ। उसके पास अपना कहनेके लिये किसी भी प्रकारका धन नहीं रहने देता । सबसे पहिले मगवान्की इनके उपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहनेके लिये हनके पास एक काठका कमण्डल भी नहीं था। भूख लगनेपर ये गॉर्नेसे भिक्षा मॉग छाते और भिक्षामें जो भी कुछ मिछ जाता। उसे चीबीस घण्टेमें एक ही बार खाकर निरन्तर भगवनामका जप करते रहते। घर छोड़कर ये वनमामके समीप वेनापोठ नामके घोर निर्जन वनमें फ़ॅसकी कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभावसे वहाँके सभी प्राणी एक प्रकारकी अछीकिक शान्तिका अनुभव करते । जो भी जीव हर्नके सम्मुख आता वही इनके प्रमावसे प्रमावान्वित हो जाता । वे दिन-रात्रिमें तीन छाख मगवन्नामोंका जप करते थे, सो भी <sup>धीरे-</sup> धीरे नहीं, किन्तु खूब उच स्वरसे। भगवनामका ये उर्ध स्वरसे जप इसिंटिये करते थे, कि सभी चर-अचर प्राणी प्रमु<sup>के</sup> पंवित्र नार्मोके श्रवणसे पावन हो जायँ । प्राणीमात्रकी निष्कृतिका ये भगवनामको ही एकमात्र साधन समझते ये। इससे पांडे ही दिनोंमें इनका यशःसौरम दूर-दूरतक फैल गया। वड़ी-बड़ी दूरसे छोग इनके दर्शनको आने छगे। दुष्ट सुद्धिके ईर्प्याल लोगोंको इनका इतना यश असहा हो गया। वे इनसे अकारण ही द्वेप मानने छगे । उन ईर्प्यालुओंमें वहाँका एक रामचन्द्रखाँ नामका बङ्ग भारी जुमीदार भी था। वह **श्**न्धें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए पराको घूलिमें मिलानेकी बात वह सोचने लगा। साधकोंको पतित करनेके कामिनी और काश्चन ये ही दो मारी प्रलोभन हैं, इनमें कामिनीका प्रछोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है । रामचन्द्रखाँने उसी प्रछोमनके द्वारा हरिदासको नीचा दिखानेका निश्चय किया । किन्तु उनकी रक्षा तो उनके साई ही सदा करते थे । फिर चाहे सम्पूर्ण संसार ही उनका वैरी क्यों न हो

निश्चय किया । किन्तु उनकी रक्षा तो उनके साई ही सदा करते थे। फिर चाहे सम्पूर्ण संसार ही उनका बैरी क्यों न हो जाता, उनका कभी बाठ बाँका कैसे हो सकता था! किन्तु नीच पुरुप अपनी नीचतासे बान बोड़े ही आते हैं। रामचन्द्र-खाँने एक अस्पन्त ही सुन्दरी बोडशवर्षीया वेस्याको इनके भजनमें मंग करनेके छिये मेजा । यह रूपमर्विता वेश्या मी इन्हें पतित करनेकी प्रतिज्ञा करके खूब सजधजके साथ हरिदासजी-के आक्रमपर पहुँची। उसे अपने रूपका अभिमान था, उसकी समझ थी, कि कोई भी पुरुष मेरे रूप-ठावण्यको देखकर विना रीझे नहीं रह सकता। किन्तु जो हरिनामपर रीझे हुए हैं, उनके छिये यह बाहरी सांसारिक रूप-ठावण्य परम गुफ्ड

### १५० श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

ऐसे हरिजन इस रूप-छावण्यकी ओरं आँख उठाकर भी

नहीं देखते।
ओहो ! कितना भारी महान् त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य
है, कितना अद्युत इन्द्रियनिग्रह है ! पाठक अपने-अपने
हदयोंपर हाथ स्वकन अनगन तो को । सन-सान जीकी

हृदयोंपर हाथ रखकर अनुमान तो करें । घुन-सान जंगड, हृरिदासकी युवावस्था, एकान्त शान्त स्थान, परम रूप-छावण्य-युक्त घुन्दरी और वह भी हृरिदाससे स्वयं ही प्रणयकी भींड माँगे और उस विरक्त महापुरुपके हृदयमें किञ्चिन्मात्र भी विकार उत्पन्न न हो, वे अविचल मावसे उसी प्रकार बाबर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें ही निमग्न बने रहे । मतुष्यकी बुद्धिके परेंकी

बात है। बाराङ्गना वहाँ जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास<sup>जी</sup> धाराप्रवाहरूपसे इस महामन्त्रका जप करते रहे— हरे राम हरे राम राम हरे हरे।

हर राम हर राम राम हर हर। हरे छच्च हरे छच्च छच्च छच्च हरे हरे॥ दिन बीता, शाम हुई। रात्रि बीती, प्रातःकाङ हुआ।

इसी प्रकार चार दिन व्यतीत हो गये। बाराङ्गना रोज आती और रोज ज्यों-की-त्यों ही छोट जाती। कभी-कभी बीचमें साहस करके हरिदासजीसे कुछ वार्ते करनेकी इच्छा प्रकट करती, तो हरिदासजी बड़ी ही नम्रताके साथ उत्तर देते—

'आप बैठें, मेरे नाम-जपकी संख्या पूरी हो जाने दीजिये, तब में ,आपकी बातें सुन सकूँगा।' किन्तु नाम-जपकी संख्या दर्स स या हजार दो हजार तो थी ही नहीं, पूरे तीन छाख नामी का जए करना था, सो भी उच स्वरसे गायनके साथ । इस-डिये चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा । सुबहसे आती, दोपहर तक बैटती, हरिदासजी ड्यसे गायन करते रहते— हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरें छच्या हरें छच्या छच्या छच्या हरें हरें॥ वैचारी वैठे-वैठे खयं भी इसी मन्त्रको कहती रहती। शामको आती तो आधी राजितक वैठी रहती। हरिदासजीका जर अखण्डरूपये चलता रहता—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे फ़रजा हरे फ़रजा कृत्वा कृत्वा हरे हरे॥ चार दिन निरन्तर हरिनामस्मरणसे उसके सभी पार्पीका क्षय हो गया। पापोंके क्षय हो जानेसे उसकी बुद्धि एकदम बदछ गयी, अत्र तो उसका हृदय उसे बार-बार धिकार देने छगा। ऐसे महापुरुपके निकट में किस हुरे भावसे आयी थी, इसका स्मरण करके वह मन-ही-मन अत्यन्त ही दुखी होने छगी। अन्तमें उससे नहीं रहा गया । यह अत्यन्त ही दीन-मावसे हरि-दासनीके चरणोंने गिर पदी और आँखोंसे आँसू बहाते हुए गद्रदकण्डसे कहने लगी-- भहाभाग, सचसूच ही आप पतित-पानन हैं। आप जीवींपर खहेतुकी कृपा ही करते हैं। आप परम दयाछ है, अपनी कृपाके लिये आप पात्र-अपात्रका विचार न करके प्राणीमात्रके प्रति समान-भावसे ही दया करते मुझ-जैसी पतिता, छोकनिन्दिता और खोटी ब्रद्धिवाही

नारीके ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकम्पा प्रदर्शित की। भगवन् । में खोटी बुद्धिसे आपके पास आया थी, किन्तु आपके सत्सङ्गके प्रभावसे मेरे वे भाव एकदम वदल गये। श्रीहरि सुमधुर नामोंके अवणमात्रसे ही मेरे कलुपित विचार मस्मीमृत हो गये। अब में आपके चरणोंकी शरण हूँ, मुझ पतिता अवहा-का उद्धार कीजिये। मेरे घोर पार्पोका प्रायधिस बताइये, क्या मेरी भी निष्कृतिका कोई उपाय हो सकता है !' इतना कहते कहते वह हरिदासके चरणोंमें छोटने छगी।

हरिदासजीने उसे आस्वासन देते हुए कहा---'देवि। उछे, धग्रहानेकी कोई बात नहीं। श्रीहरि बड़े दयाछ हैं, वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकारके प्राणियोंका उद्घार करते हैं। उनके दरबारमें भेद-मान नहीं । भगवनामके सम्मुख भारी-से-भारी प्र नहीं रह सकते। भगवन्नाममें पापोंको क्षय करनेकी इतनी भारी शक्ति है, कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से-पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता, जितने पापोंको मेटनेकी हरिनाममें शक्ति है। तुमने पाप-कर्मसे जो पैसा पैदा किया है।

तसे अम्यागतोंको बाँट दो और निरन्तर हरिनामका कीर्तन करो।

इसीसे तुम्हारे सब पाप दूर हो जापँगे और श्रीमगनान्के चरणी में तुम्हारी प्रगाद प्रीति हो जायगी। वस-े हरे। हरे हारणा

हरे ॥

इस सव्यक्त

निरन्तर जप करती रहो। अब इस कुटियामें हम नहीं रहेंगे दुम्हीं इसमें रहो।' उस बेश्याको ऐसा उपदेश करके महाभागवत हिरिदासजी सीघे शान्तिपुर चले गये और वहाँ जाकर अद्वैता-चार्यजीके समीप अध्ययन और श्रीकृष्ण-संकीर्तनमें सदा संलग्न रहने लगे।

इस वारविनताने भी हरिदासजीके आदेशानुसार अपना सर्वेख दान करके अकिश्वनोंका-सा वेश धारण कर लिया ! यह फटे-पुराने चियक्षेंको शारीरपर छपेटकर और भिक्षानसे उदर-निर्वाह करके अपने गुरुदेवके चरण-चिह्नोंका अनुसरण करने छगी । योहे ही समयमें उसकी भक्तिकी ख्याति दूर-दूरतक फैछ गयी । वहत-से छोग उसके दर्शनके छिये आने छगे । यह हरि-दासीके नामसे सर्वेत्र प्रसिद्ध हो गयी । छोग उसका बहुत अधिक आदर करने छगे । यहापुरुपोंने सरय ही कहा है, कि महास्माओं-का खोठी मुद्दिसे किया हुआ सरसङ्ग भी व्यर्थ नहीं जाता । सरसङ्ग भी हमा ही ऐसी है ।

इंधर रामचम्द्रखाँने अपने कुकुत्यका फल यहींपर प्रत्यक्ष पा िया। नियत समयपर वादशाहको पूरा लगान न देनेके अपराध-में उसे भारी दण्ड दिया गया। वादशाहके आदिमयोंने उसके घरमें आकर अखाच पदायोंको खाया और उसे ली-बच्चे-सहित बाँघकर वे राजाके पास ले गये, उसे और भी माँति-माँतिकी यातनाएँ सहनी पढ़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवस्थ ही मिलता है।

## हरिदासकी नाम-निष्ठा

रामनामजपतां कुतो भयं सर्वतापशमनैकमेपजम् ।

परव तात! मम गात्रसन्निधी

पायकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥॥ (अनर्घराष<sup>व ना</sup>ः)

जप, तप, भजन, पूजन तपा छीकिक, पार्छीकिक समी प्रकारके कार्योमें विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिसपर देश विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फछ प्राप्त हो सकेंगा। फछका प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वासके सम्मुख की बात असम्भव नहीं। असम्भव तो अविश्वासका पर्यापवाची हार्ष है। विश्वासके सामने सभी कुछ सम्भव है। विश्वासके ही सही चरणापृत मानकर मीरा विष पान कर गयी, नामदेवने परपार्थ

चरणामृत मानकर मारा विष पान कर गयी, नामदेवन पर्यस्थ क भिनमं जड़ाये जानेपर भी जब महाद्वां च जबे तय वे अपने दि दिरपरविष्ठित निर्माक भावते कहते हुने — श्रीराननामके अर्ववार्ध को भड़ा भय कहाँ हो सकता है। वर्षोंकि सस्या प्रकारके आधिनीतिक जाधितीतक और आभ्याभिक सार्पोंको शामन करनेवाड़ी राम-मानक्ष महा रसायन है, उसके पान करनेवाड़के पास भवा ताप आ है के सकते हैं। दे पिताओ। प्रवापके हिन्ने प्रमाख क्यां, आप देवते वा मेरे बारीरके बंगोंके समीप आते ही उच्छ-समावक्षी अनिन भी बड़ा समान सीठक हो गयी। अर्थात् यह मेरे सरीरको जला ही न सड़ी राम-नामका पेसा ही माहात्म्य है। हरिदासकी नाम-निष्ठा १५५
मूर्तिको भोजन कराया, धना भगतका विना बोया ही खेत उपज
आया और रैदासजीन भगवान्की मूर्तिको सजीव करके दिखछा
दिया । ये सब भक्तिके दढ़ विश्वासके ही चमत्कार हैं।
जिनकी भगवनामपर दढ निष्ठा है. उन्हें सारी-से-भारी विपत्ति

जिनकी भगवनामपर दृढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी-से-भारी विपत्ति भी साधारण-सी घटना ही माळ्म पड़ने लगती है । वे भयङ्कर-से-भयद्भर त्रिपत्तिमें भी अपने विस्त्राससे विचलित नहीं होते। ध्रव तथा प्रहादके लोकप्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं, ये चरित्र तो बेहुत प्राचीन हैं, कुछ छोग इनमें अर्थवादका भी आरोप करते हैं, किन्तु महात्मा हरिदासंजीकी नाम-निष्ठाका ज्वलन्त प्रमाण तो अभी कल ही परसोंका है। जिन लोगोंने प्रत्यक्षमें उनका संसर्ग और सहवास किया या, तथा जिन्होंने अपनी आँखोंसे . उनकी भयझर यातनाओंका दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित छिला है। ऐसी भयङ्कर यातनाओंको क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है ! बिना भगवन्नाममें दद निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चयपर अटल भावसे अङ्ग रह सकता है ! कमी नहीं, जबतक हृदयमें दृढ़ विस्वासजन्य भारी बल न हो, तबतक ऐसी दढ़ता सम्भव ही नहीं हो सकती। वैनापोलकी निर्जन क्रुटियामें वारवनिताका उद्घार करके

ं नेनापोछकी निर्जन कुटियामें बारवनिताका उद्घार करके और उसे अपनी कुटियामें रखकर महात्मा हरिदास शान्तिपुरमें आकर अद्वैताचार्यजीके सत्सङ्गमें रहने छमे । शान्तिपुरके समीप ही पुष्टिया नामके ब्राममें एकान्त समझकर वही इन्होंने अपनी एक छोटी-सी कुटिया बना छी और उसीमें समबन्नामका भद्दर्निश कीर्त<sup>म</sup> करते हुए नियास करने हमे। <sup>यह वे</sup> पहिले ही बता चुके हैं, कि उस समय सम्पूर्ण देश<sup>में</sup> र मानोंका प्रावल्य था। त्रिशेषकर बङ्गालमें तो मुस<sup>लमानी</sup> : और मुसलमानी धर्मका अत्यधिक जोर या। इत्ला<sup>क</sup> विरुद्ध कोई चूँ तक नहीं कर सकता था। स्थान-स्थानपर धर्मके प्रचारके निमित्त काजी नियुक्त थे, वे जिसे मी -धर्मके प्रचारमें विष्न समझते, उसे ही बादशाहसे भारी दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरेको इस्लाम-धर्मके प्रवार भटकानेका साहस न हो। एक प्रकारसे उस सम्य<sup>के क</sup> धर्ता तथा विधाता धर्मके ठेकेदार काजी ही ये। शासन्स पर पूरा प्रमाव होनेके कारण काजी उस समयके बादशाह समझे जाते थे । फुलियाके आसपासँम गोराई नामका एक क भी इसी कामके लिये नियुक्त था। उसने जब हरिदास<sup>ई</sup> इतना प्रमाव देखा तब तो उसकी ईर्घ्याका ठिकाना नहीं रा वह सोचने छगा—'हरिदासके इतने बढ़ते प्रभावको यदि म जायगा तो इस्लाम-धर्मको बद्दा भारी धका पहुँचेगा । <sup>हुरि</sup> जातिका मुसलमान है। मुसलमान होकर वह हिन्दुओंके <sup>घी</sup> प्रचार करता है। सरहकी रूसे वह कुफ करता है। यह की है, इसलिये काफिरको करल करनेसे भी सवाब होता है। छोग मी इसकी देखादेखी ऐसा ही काम करेंगे। इस<sup>हिये</sup> दरबारसे सज़ा दिळानी चाहिये।' यह सोचकर गोराई का<sup>डीन</sup> इनके विरुद्ध राजदरबारमें अभियोग चलाया। राजाज्ञासे हरिदार

१५9

गिरफ्तार कर लिये गये और मुलुकपतिके यहाँ इनका इमा पेश हुआ । मुलुकपति इनके तेज और प्रमावको देखकर hत रह गया । उसने इन्हें बैठनेके छिये आसन दिया । दासनीके बैठ जानेपर मुल्कपतिने दयाका माव दशीते हुए

ने स्वाभाविक धार्मिक विश्वासके अनुसार कहा—'भाई, हारा जन्म मुसङमानके घर हुआ है। यह भगवान्की तुम्हारे

रर अत्यन्त ही कृपा है। मुसलमानके यहाँ जम्म लेकर ग्रम काफिरोंके-से आचरण क्यों करते हो ! इससे तुमको के नहीं मिलेगी । मुक्तिया तो साधन वही है जो इस्लाम-धर्म-' पुत्तंक कुरानमें बताया गया है । हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी । आ रही है, हम तुम्हें दण्ड देना नहीं चाहते । तुम अब भी वा (अपने पापका प्रायधित्त) कर हो और कलमा पदकर म्मिदसाह्यकी शरणमें आ जाओ । भगवान् तुम्हारे सभी अपराधों-े क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्षके अधिकारी बन जाओंगे।' मुखकपतिकी ऐसी सरछ और झन्दर वार्ते झनकर हरिदास-

नि कहा-'महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है, अपने रवासके अनुसार ठीक ही कहा है। हरेक मनुष्यका विश्वास लग-अलग तरहका होता है । जिसे जिस तरहका दद विश्वास ाता है, उसके छिये उसी प्रकारका विश्वास फल्दायी होता है। सरेंकि धमकानेसे अथवा छोभसे जो अपने स्वामाविक विश्वास-ो छोड़ देते हैं, वे भीरु होते हैं । ऐसे भीरु पुरुषोंको परमात्मा-

ी प्राप्ति कमी नहीं होती । आप अपने विश्वासके अनुसार

चित ही कह रहे हैं,किन्तु मैं दण्डके मयसे यदि ... सिर्तनको छोड़ दूँ, तो इससे मुझे पुण्यके स्थानमें पाप ही होंगे ऐसा करनेसे मैं नरकका भागी बन्ँगा। मेरी भगवननाममें सांविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिर पाहे ... पीछे भेरे प्राण ही क्यों न ले लिये जायें।

इनकी ऐसी युक्तियुक्त बातें धुनकर गुलुकपतिका कर भी पसीज उठा । इनकी सरल और भीठी थाणीमें आकर्षण की उसीसे आकर्षित होकर गुलुकपतिने कहा—'गुन्हारी बातें वे भेरी भी समझमें कुळ-कुळ आती हैं, किन्तु ये बातें तो हिन्दु के कि लिये ठीक हो सकती हैं । गुम तो गुसलमान हो, गुन्हें सुन्न मानोंकी ही तरह विस्थास रखना चाहिये।'

हरिदासजीने कहा— 'महाराय, आपका यह कहना की है। किन्तु विश्वास तो अपने अधीनकी बात नहीं है। वैसे एं के संस्कार होंगे, वैसा ही विश्वास होगा। ग्रेरा मगवन्नामपर है विश्वास है। कोई हिन्दू जब अपना विश्वास छोक्कर मुसल्मिन हो जाता है, तब आप उसे दण्ड क्यों नहीं देते ! क्यों नहीं उसे हिन्दू ही बना रहनेको मजबूर करते ! जब हिन्दु भीको अपना धर्म छोक्कर मुसल्मान होनेमें आप स्वतन्त्र मानते हैं तब यह स्वतन्त्रता मुसल्मानों को भी मिल्नी चाहिये। किर का मुझे कलमा पढ़नेको क्यों मजबूर करते हैं !? इनकी इस बाति समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। नव गोराई काजीने देवा कि यहाँ तो मामला

. जोरोंके साप कहा—'हम ये सब बात नहीं सुनना चाहते।
स्थान-धर्ममें छिखा है, जो इस्टाम-धर्मके अनुसार आचरण
तता है उसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने। ले काफिरोंको नहीं। तुम कुफ (अधर्म) करते हो। अधर्म
करनेवालेंको दण्ड देना हमारा काम है। इसिंच्ये तुम कल्मा
नदना स्वीकार करते हो, या दण्ड मोगना! दोनोंमेंसे एकको
नसन्द कर ले।

वेचारा मुख्यपति भी मजबूर था। इस्लाम-धर्मके विरुद्ध मह भी कुछ नहीं कह सकता था। काजियोंके विरुद्ध न्याय करनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजीकी बातका समर्थन करते हुए कहा—'हाँ ठीक है, बताओ तुम कल्म पदनेको राजी हो ?'

हिरितासजीने निर्मीक भावसे कहा— महाशय, मुझे जो फहाना था, सो एक बार कह चुका । भारी-स-भारी दण्ड भी मुझे मेरे विश्वसासे विचाटित नहीं कर सकता । चाहें आप मेरी दिहके दुकड़े-दुकड़े करके फिकवा दें तो भी जबतक मेरे शरीरमें प्राण हैं, तबतक मैं हरिनामको नहीं छोड़ सकता । आप जैसा चाहें, वैसा दण्ड मुझे दें।

हिरिदासजीके ऐसे निर्माक उत्तरको सुनकर मुख्कपित किं-फर्तब्यित्मुइ हो गया । वह कुछ सोच ही न सका कि हिरिदास-को क्या टण्ड दें ! वह जिज्ञासाके भावसे गोराई काजीके मुखकी ओर देखने छगा । १६०

मुखकपतिके भावको समझकर गोराई काजीने कहा-'हुज्र, जरूर दण्ड देना चाहिये । यदि इसे दण्ड न दिया <sup>ग्रा</sup>,

तो सभी मनमानी करने छगेंगे, फिर तो इस्छाम-धर्मका अखित ही न रहेगा।"

मुख्यपतिने कहा—'मुझे तो कुछ सूझता नहीं, ग्रु<sup>म्ह</sup> बताओं इसे क्या दण्ड दिया जाय !"

गोराई काजीने जोर देते हुए कहा—'हुज्र्, यह पहिल

**ही** मामला है। इसे ऐसा दण्ड देना चाहिये कि सबके का<sup>त</sup> खं**डे** हो जायँ। आगे किसीको ऐसा काम करनेकी हिम्मत ही

्न पडे । इस्लाम-धर्मके अनुसार तो इसकी संजा प्राणदण्ड हैं।

है। किन्तु सीधे-सादे प्राणदण्ड देना ठीक नहीं। इसकी पीठपर बेंत मारते हुए इसे बाइस बाजारोंमें होकर घुमाया जाय

और बेंत मारते-मारते ही इसके प्राण छिये जायँ। तमी स<sup>ब</sup> कोगोंको आगे ऐसा करनेकी हिम्मत न होगी।'

मुछकपतिने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। <sup>इत</sup> मारनेत्राले नीकरोंने महात्मा हरिदासजीको बाँध लिया <sup>और</sup> उनकी पीठपर बेंत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें धुमाने हो।

निर्दत्तर बेतोंक़े आघातसे हरिदासके सुकुमार शरीरकी खाल ठर्म गयी । पीठमेंसे रक्तकी धारा बहने छगी । निर्देशी जलाद हर र्घावीपर ही और भी वेंत मारते जाते थे, किन्तु हरिदासके मुखर्ने

से वही पूर्ववत् हरि-व्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेंतोंकी वेदनी प्रतीत ही नहीं होती थी । बाजारमें देखनेवाले उनके दुःख<sup>की</sup>





म सह सकतेके कारण शाँखें वन्द कर लेते थे, कोई-कोई रोने भी उगते थे, किन्तु हरिदासजीके मुखसे 'उप्'्रभी नहीं निकल्ती थी। वे आनन्दके साथ श्रीकृष्ण-कीर्तन करते हुए नौकरोंके साथ चले जा रहे थे।

उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया । शरीर रक्तसे छपपध हो गया, किन्तु हरिदासजीके प्राण नहीं निकले । नौकरोंने आर्थ्य प्रकट करते हुए कहा— 'महाशय ! ऐसा कठोर आदमी तो हमने आजतक एक भी नहीं देखा । प्रायः दस-बीस ही बेंतोंमें मनुष्य मर जाते हैं, कोई-कोई तो दस-पाँच छगनेसे ही बेहीश हो जाते हैं । आपकी पीठपर तो असंख्यों वेंत पन्ने तो भी आपने 'आह' तक नहीं की । यदि आपके प्राण न निकले तो हमें दण्ड दिया जायगा । हमें माळुम पहता है, आप जिस नामका उश्वारण पर

जायगा | इस माल्य पहता है, आप जिस नामका उदारि गर रहे हैं, उसीका ऐसा प्रभाव है, कि इतने भारी दु:खसे आपको तिनकसी भी बेदना प्रतीत नहीं होती । अब इस लोग स्पाक्तरें !' दयाल-इदय महात्मा हरिदासजी उस समय अपने दण्ड

देगां हृदय महात्मा हारदाचा विस्त स्वापित प्राप्त प्राप्त देने-दिलानेवाले तथा पीटनेवालोंके कल्याणके निमित्त प्रभुसे प्राप्ता कर रहे थे। वे उन भूल-मटकोंके अपराध्यको भगवान्से क्षमा कर देनेको कह रहे थे। इतनेमें ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हृदित्तसची अचेतन होकर भूमिपर गिर एवं। सेवकोंने उन्हें सचसुचमें मुद्दी समझ लिया और उसी दशामें

88

उन्हें मुल्लकपतिके यहाँ हे गये । गोराई काजीकी सम्मतिसे

१६२

मुलक्पतिने उन्हें गङ्गाजीमें फेंक देनेकी आज़ा दी। गोर्ल काजीने कहा—'कबर्में गड़वा देनेसे तो इसे मुसल्मानी प<sup>क्षि</sup> अनुसार बहिश्त (स्वर्ग) की प्राप्ति हो जायगी। इस<sup>ने ते</sup> मुसल्मानी-धर्म छोड़ दिया था इसलिये इसे वैसे ही गहार्में <sup>दे</sup>रू देना ठीक है।' सेवकोंने मुलुकपतिकी आज्ञासे हरिदास<sup>त्रीके</sup> शरीरको पतितपावनी श्रीमागीरथीके प्रवाहर्मे प्रवाहित <sup>का</sup> दिया । माताके सुखद, शीतल जल-स्पर्शसे हरिदासकी <sup>चेतना</sup> हुई और वे प्रवाहमें बहते-बहते फुल्यियोके समीप घाटपर वा छगे। इनके दर्शनसे फुलिया-निवासी समी लोगोंको <sup>प्र</sup> प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। हो हरिदासके दर्शनके लिये बड़ी उत्धुकतासे आने लगे। जी मी जहाँ सुनता वहींसे इनके पास दौका आता । दर-दूरसे वहुत<sup>नी</sup> छोग आने छगे। मुलुकपति तथा गोराई काजीने भी यह <sup>ज्ञान</sup> घुनी । उनका भी हृदय पसीज उठा और इस रह<sup>प्रतिह</sup> महापुरुपके प्रति उनके हृदयमें भी श्रद्धांके भाव उत्पन्न हुए। वे भी हरिदासजीके दर्शनके लिये फुलिया आये । मुखक<sup>गृति</sup> नम्रताके साथ इनसे प्रार्थना की--- 'महाराय! में आपरे दण्ड देनेके लिये मज्बूर था, इसीलिये मैंने आपको दण्ड दिया। मैं आपके प्रभावको जानता नहीं था। मेरे अपराधको ध्र<sup>व</sup>

क्प्रीजिये । अब आप प्रसन्ततापूर्वक हरि-नाम-संकीर्तन करें । आपके काममें कोई विघ न करेगा 19

हरिदासजीने नघतापूर्वक कहा—'महाराय ! इसमें आपकी

अपराध ही क्या है ! मनुष्य अपने कर्मोंके ही अनुसार दु:ख-सुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी वातकी चिन्ता न करें, मेरे मनमें आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है।' हरिदासकी ऐसी सरळ और निष्कपट बात सुनकर मुलुकपतिको बहा भानन्द हुआ, वह इनके चरणोंमें प्रणाम करके चला गया। **५ जिया-प्रामके और भी बैप्णव ब्राह्मण आ-आकर हरिदास-**जीकी ऐसी अवस्था देखकर दुःख प्रकाशित करने छगे। कोई-कोई तो उनके धावींको देखकर फूट-फूटकर रोने लगे । इस-पर हरिदासजीने उन ब्राह्मणोंको समझाते हुए कहा-- 'विप्रगण! आप छोग सभी धर्मात्मा हैं । शास्त्रोंके मर्मको भळीभाँति जानते हैं। बिना पूर्व-कमोंके दुःख-सुखकी प्राप्ति नहीं होती । मैंने हन कानोंसे मगवजामकी निन्दा सुनी थी उसीका भगवान्ने मुझे फल दियां है। आपलोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। यह इंख तो शरीरको हुआ है, मुझे तो इसका तनिक मी क्रेश प्रतीत न्धी होता । बस, भगवन्नामका स्मरण बना रहे यही सब सुर्खी-का सुख है। जिस क्षण भगवनामका स्मरण न हो, वही सबसे बड़ा दु:ख है और भगवनामका स्मरण होता रहे, तो शरीरको चाहे कितना भी क्रेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिये।' इनके ऐसे उत्तरसे सभी ब्राह्मण परम सन्तुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने-अपने घरोंको चले गये।

इस प्रकार हरिदासजी भगवती मागीरथीके तटपर फुलिया-

प्रामके ही समीप रहने छगे । वहाँ उन्हें सब प्रकारती हिवर्णें में । द्वान्तिपुरमें अद्वैताचार्यजीके समीप वे प्रायः नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्रकी भाँति प्यार करते और ये भी उन्हें पितने बदकर मानते । फुल्यियके सभी माझण, वैष्णय तथा धनी-माने पुरुष इनका आदर-सत्कार करते ये । ये मुखसे सदा श्रीहरिके मधुर नामांका कीर्तन करते रहते । निरन्तरके कीर्तनके प्रभावि इनके रोम-रोमसे हिस्-ष्यनि-सी सुनायी देने छगी। भगवान्दी

लीलाओंको सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साय <sup>ही</sup> इनके शरीरमें सभी सास्विक माव उदय हो उठते । एक दिनकी बात है, कि ये अपनी क़ुटियासे कहीं जा रहें ये । रास्तेमें इन्हें मजीरा, मृदङ्गकी आवाज सुनायी दी । श्रीकृषी कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय 'इंक' नामकी जातिके छोग मृदङ्ग, मजीरा वजाकर नृत्य किया करते ये और चृत्यके साथमें हरि-लीलाओंका कीर्तन किया करते थे। हर समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदासजी पहुँवे तब डंक भगवान्की कालियदमनकी लीलाके सम्बन्धके <sup>प्र गा</sup> रहा था। डंकका खर कोमल था, नृत्यमें वह प्रवीण या <sup>और</sup> गानेका उसे अच्छा अम्यास या। वह बढ़े ही उयसे यशोदा औ नन्दके विलापका वर्णन कर रहा या । 'भगवान गेंदके बहा<sup>निसे</sup> कालियद**हमें कूद पड़े** हैं, इस बातको सुनकर नन्द-यशोदा त<sup>हा</sup>

सभी वजवासी वहाँ आ गये हैं। बालकृष्ण अपने कोमल <sup>चरण</sup> कमलोंको कालियनागके फर्णोके ऊपर रखे हुए उसी अपनी ल<sup>हत</sup> त्रिभङ्गी गतिसे खद्दे हुए मुरली बजा रहे हैं। नाग ज़ोरोंसे फुंकार मारता है, उसकी फुंकारके साथ मुरारी धीरे-धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही है। वह चारों ओर छोगोंकी ओर कातर-दृष्टिसे देख रही है कि मेरे बनवारीको कोई कालियके मुखसे छुड़ा ले। नन्दवाबा अलग ऑस् बहा रहे हैं । इस भावको सुनते-सुनते हरिदासजी मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पद्दे । डंक इनके सात्त्विक भावोंको देखकर समझ गया, कि ये कोई महापुरुष हैं, उसने चृत्य बन्द कर दिया और इनकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने लगा। बहुत-से उपस्थित भक्तोंने हरिदासजीके पैरोंके नीचेकी धूलिको लेकर सिरपर चढ़ाया और उसे बॉधकर अपने घरको ले गये। वहींपर एक मान-छोल्लप ब्राह्मण भी बैठा था, जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरनेसे ही लोग इतना आदर करते हैं, तद मैं इस अवसरको हाथसे क्यों जाने दूँ ? यह सोचकर जब षष्ट इंक फिर नाचने लगा तब यह भी झूठ-मूठ बहाना बना-कर पृथ्वीपर अचेत होकर गिर पड़ा । डंक तो सब जानता था । इसके गिरते ही वह इसे जोरोंसे पीटने लगे। मारके सामने ती भूत भी भागते हैं, फिर यह तो दम्भी था, जल्दी ही मार न सह सकनेके कारण वहाँसे भाग गया । उस धनी पुरुषने तथा अन्य उपस्थित छोगोंने इसका कारण पूछा कि 'हरिद।सकी तुमने इतनी स्तुति क्यों की और वैसा ही मार्व ऑनेपर इस ब्राह्मणको तुमने क्यों भारा है

#### जाजाचराष्य चारताप्रा र सबके प्छनेपर डंकने कहा—'हरिदास परम भगवत्-मक हैं। उनके शरीरमें सचमुच सात्त्विक भावोंका उदय हुआ प

यह दम्भी था, केवल अपनी अशंसाके निमित्त इसने ऐस ढोंग वनाया था, इसीलिये मैंने उनकी स्तुतिकी और इसे <sup>बीटा</sup> दोंग सब जगह थोड़े ही चलता है, कभी-कभी म्लॉमें ही

काम दे जाता है, पर कर्ल्ड खुळनेपर वहाँ भी उसका भण्डामीह हो जाता है । हरिदास सचमुचमें रत हैं । उनके रहनेसे वह सम्पूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आपलोग बड़े भाग्यवान् हैं। जो ऐसे महापुरुपके नित्यप्रति दर्शन पाते हैं। ' डंककी <sup>बात</sup> सुनकर सभीको परम प्रसन्नता हुई और वे सभी छोग हरिहास-जीके मक्ति-मावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। वह बाहण तो इतना लिब्बत हुआ कि लोगोंको मुँह दिखानेमें मी <sup>उसे</sup> छजा होने लगी । सच है, बनावटीकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। किसीने ठीक ही कहा है-

देखा देखी साधे जीग। छीजै काया बादै रोग ॥ हरिदासजीकी निष्ठा अलीकिक है । उसका विचार कर्<sup>ती</sup>

मनुष्य-बुद्धिके बाहरकी बात है।



# हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्म्य

् हरिफोर्तनशीळी वा तद्भकानां प्रियोऽपि वा। गुश्रूषुर्वापि महतां स वन्धोऽस्मामिठत्तमः॥७ (शीमदा०१।१६)

ें शोक और मोहका कारण है प्राणियोंमें विभिन्न भावोंका अध्यारोप । जब मनुष्य एकको तो अपना सुख देनेवाला प्यारा सुहृद् समझता है और दूसरेको दुःख देनेवाला शत्रु समझकर उससे द्वेप करने छगता है, तब उसके हृदयमें शोक और मोहका उदय होना अवश्यम्भावी है, जिस समय सभी प्राणियोंमें वह उसी एक अखण्ड सत्ताका अनुभव करने छगेगा, जब प्राणीमात्रको प्रमुका पुत्र समझकर सबको महान् भावसे प्यार करने छगेगा तब उस साधकके हृदयमें मोह और शोक-का नाम भी न रहेगा। वह सदा प्रसन्त होकर भगवनामोंका ही स्मरण-चिन्तन करता रहेगा । उसके छिये न तो कोई संसारमें शत्रु होगा न मित्र, वह सभीको अपने प्रियतमकी प्यारी सन्तान समझकर भाईके नातेसे जीवमात्रकी बन्दना करेगा और उसे भी कोई क्षेत्र न पहुँचा सकेगा। उसके सामने आनेपर विषधर सर्प भी अपना स्वमाव छोड़ देगा। भगवन्नामका माहातम्य ही ऐसा है।

■ देवता कहते हैं— जो अगवान्के सुमधुर प्रामांका संकीतंन करता है ज्ञार को हिर-भक्तेंका प्रिय ही है और को देवता, माझण, गुरु और श्रेष्ठ विद्वानींको सदा देवा-गुज्या करता है, ऐसा श्रेष्ठ मक्त इमछोगोंका भी बन्दवीय है। अर्थात् हम देवता त्रिकोक्षीके सन्य हैं किन्तु ऐसा भक्त हमारा भी अद्धेय है।

महात्मा हरिदासंबी फुळियाके पास ही पुण्यतिला म जाहबीके किनारेपर एक गुफा बनाकर उसमें रहते थे। उनके ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी । नित्यप्रति वहाँ सैको आदमी इनके दर्शनके छिये तथा गंगारनानके निमित हर्ने आश्रमके निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गु<sup>स्कृत</sup> समीप जाता, उसीके शरीरमें एक प्रकारकी खुजरी सी होने लगती । लोगोंको इसका कुछ मी कारण माइम न हो सका। उस स्थानमें पहुँचनेपर चित्तमें शान्ति तो समीके होती, किर्ज वे खुजलीसे ववड़ा जाते। लोग इस विपयमें भाँति-माँगि अनुमान छगाने छगे । होते-होते बात सर्वत्र फैछ गयी। बहुत चिकित्सकोंने वहाँकी जल-वायुका निदान किया, अन्तर्ने स्वीवे कहा-- पहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। तु हरिदासनी कैसे अमीतक बचे हुए हैं, उसके श्वाससे ही मतुण्य मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर स्वास लेता उसीका इतना असर है, कि छोगोंके शरीरोंमें जलन होने छगती है। यदि वह बाहर निकलकर जोरोंसे कुंकार करे, हो इसकी कुंका से मनुष्य वच नहीं सकता । हरिदासनी इस स्थानको बीव है छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने उमें, नहीं तो प्राणींका भप है। चिकित्सकोंकी सम्मति सुनकर समीने हरिदासजीसे आगर्ह पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थानको अवस्य ही छो**र**्दे भाप तो महात्मा है, आपको चाहे कप्ट न मी हो, किन्तु में रोगोंको आपके यहाँ रहनेसे बहा आरी, कष्ट. होगा । दर्शनाय

हरिदासजीवारा नाम-माहात्म्य विना आये रहेंगे नहीं और यहाँ आनेपर सभीको शारीरिक कप्ट होता है । इसिंछिये आप हमछोगोंका ही ख़याल करके इस

स्थानको त्याग दीजिये । हरिदासजीने सबके आग्रह करनेपर उस स्थानको छोड़ना

मंजूर कर छिया और उन छोगोंको आश्वासन देते हुए कहा— आपटोगोंको मेरे कारण कष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता। यदि कलतक सर्पयहाँसे चला नहीं गया, तो मैं कल शामको ही

(स स्थानको परिस्थाग कर दूँगा । कछ या तो यहाँ सर्प ही रहेगा मा मैं ही रहूँमा, अत्र दोनों साथ-ही-साथ यहाँ नहीं रह सकते।' इनके ऐसे निश्चयको सुनकर लोगोंको वड़ा भारी आनन्द 🕼 और सभी अपने-अपने स्थानोंको चले गये। दूसरे दिन

वहत-से भक्त एकत्रित होकर हरिदासजीके समीप श्रीकृष्ण-कीर्तन कर रहे थे, कि उसी समय सब छोगोंको उस अँधेरे स्थानमें बद्दा भारी प्रकाश-सा माऌम पदा । सभी भक्त आश्चर्यके साय उस प्रकाशकी ओर देखने छगे। सभीने देखा कि एक चित्र-विचित्र रंगोंका बड़ा भारी सर्प वहाँसे निकलकर गङ्गाजीकी और जा रहा है। उसके मस्तकपर एक बड़ी-सी मणि जड़ी हुई है। उसीका इतना तेज प्रकाश है। समीने उस भयङ्कर

सर्पको देखकर आश्चर्य प्रकट किया । सर्प धीरे-धीरे गङ्गाजीके किनारे-किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिनसे आश्रममें आने-वाले किसी भी दर्शनायांके शरीरमें खुजली नहीं हुई । मक्तोंका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके प्रभावके सामने अजगर तो .

339

कालकूटको हजम करनेवाले देवाधिदेव महादेवजी तक भी <sup>स्प</sup> खाते हैं । यह सब मगवानुकी मक्तिका ही माहाल्य है ।

इस प्रकार महात्मा हरिदासजी पुलियामें रहते हुए श्रीमारीरपीका सेवन करते हुए आचार्य अद्वैतके सरसंगक्ष निरक्ष
आनन्द खटते रहे । अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आक्षवाता अथवा सर्वस्व थे । उनके जपर इनकी बढ़ी मारी भीव
पी । जिस दिन महाप्रमुका जन्म नवद्वीपमें हुआ था, उस दिव
आचार्यके साथ थे भी आनन्दमें विमोर होकर उत्य कर रहे थे।
आचार्यका कहना था कि थे ही जगन्नायतन्य कालात्तर्व
गौराङ्गरूपसे जनोद्वार तथा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-कीर्तनका प्रचा
करेंगे । आचार्यके वचनोंपर हरिदासजीको पूर्ण विश्वास था,
इसलिये वे भी गौराङ्गके प्रकाशकी प्रतीक्षामें निरन्तर श्रीकृष्णसंकीर्तन करते हुए काल्यापन करने लगे।

उस समय ससम्राममें हिर्ण्य और गोवर्धन मज्स्वर्ग नामक दो धनिक जमीदार माई निवास करते ये। उनके कुर्ज प्रतिहित परम वैष्णव शाखवेत्ता पं० बळराम आचार्य थे। आदार्य महाशय वैष्णवींका वद्या ही आदर-सत्कार किया करते थे। अदैताचार्यजीसे उनकी अल्बन्त ही धनिष्ठता यी। दोनों है। विद्वान् ये, कुळीन थे, मगवन्-मक और देश-काळके मर्मश्र थे, इसी कारण हरिदासनी भी कभी-कभी सतमाममें जाकर बळराम आचार्यके यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम-निष्ठा और भगवर्र-मिक देखकर बड़े ही प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्रकी माँगि

१७१

पदनेके लिये भाचार्यके यहाँ आते ये, तो हरिदासजीको सदा नाम-जप करते ही पात । इसीछिये वे मन-ही-मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने छगे । , एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदारकी सभामें ले गये। मज्मदार महाशय अपने कुटगुरुके चरणोंमें अत्यन्त ही श्रदा

रखते थे, वैष्णव भक्तोंका भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने इल्पुरुके साय इरिदासजीको आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयोंने आचार्यके सहित हरिदासजीकी उठकर अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें वैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । हरिदासजी विना रुके जोरोंसे इसी महामन्त्रका जाप कर रहे थे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ समांके सभी छोग संख्रम-भावसे इन्हींकी ओर एकटक-भाषसे देख रहे थे । इनके निरन्तरके नाम-जपको देखकर उन दोनों जमीदार भाइयोंको इनके प्रति स्वामाविक ही वड़ी भारी

श्रद्धा हो गई । जनके दरवारमें बहुत-से और भी पण्डित बैठे हुए ये । मगवन्नाम-जपका प्रसङ्घ आनेपर पण्डितोंने नम्रताके साथ प्छा--- भगवनाम-जपका अन्तिम फल क्या है ? इससे किस प्रकारके सुखकी प्राप्ति होती है ! क्या हरि-नाम-स्मरणसे सभी इ:खोंका अत्यन्तामाव हो संकता है ! क्या केवळ नाम-जपसे ही मोक्ष मिल सकता है ?

हरिदासनीने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े हुए पण्डितोंको उर्व दिया— 'महानुमायो ! आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्मके मर्गको मर्ग भाँति जानते हैं । आपने सभी भ्रन्यों तथा वैष्णव-शास्त्र अध्ययन किया है । मैं आपके सामने कह ही क्या सकता है किन्तु भगवन्नामके माहात्म्यसे आत्मामें सुख मिठता है, हर्ण

१७२

लिये कुछ कहनेका साहस करता हूँ। मगवन्नामका सं<sup>रहे</sup> फल यही है, कि इसके जपसे हृदयमें एक प्रकारकी कर प्रसन्तता प्रकट होती है, उस प्रसन्नताजन्य मुखका आसरि करते रहना ही भगवन्नामका सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पर है भगवसामका जप करनेवाला साधक, मोक्ष या दुःखेंके क्षर्यनी भावकी इच्छा ही नहीं करता। यह सगुण-निर्गुण दोनोंके हैं चकरसे दूर रहता है। उसका तो अन्तिम ध्येय भगवनामक जप ही होता है। कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थिति<sup>में रहें</sup> कोई भी योनि मिले, निरन्तर भगवनामका स्मरण बना रहे क्षणभरको भी मगतनामसे पृथक् न हों। यही नाम-जप्रे साधकका अन्तिम छक्ष्य है। भगवन्नामके साधकका साध्य औ साधन भगवन्नाम ही है। भगवनामसे वह किसी अन्य प्रकारि फलकी इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, <sup>इसिं</sup> अधिक यदि आप कुछ और जानते हों, तो मुझे बतावें।' इनकी ऐसी युक्तियुक्त और सारगर्भित मधुर वाणीकी छनकर समीको परम प्रसन्नता हुई। उसी समार्ने गोपाल<sup>चन</sup> चन्नवर्ती नामका इन्हीं जमींदारका एक कर्मचारी बैठा या बह बड़ा तार्किक था, उसने हिरदासकी बातका खण्डन करते हुए कहा—'थे तो सब भावुकताकी बातें हैं, जो पढ़-लिख नहीं सकते, वे ही इस प्रकार जोरोंसे नाम लेते फिरते हैं। यथार्ष ज्ञान तो शाखोंके अध्ययनसे ही होता है। भगवनामसे कहीं दु:खोंका नाश थोड़े ही हो सकता है शाखोंमें जो कहीं-कहीं नामकी इतनी प्रशंसा मिलती है, वह केवल अर्थवाद है। यथार्ष बात तो दूसरी ही है।'

हरिदासजीने कुछ जोर देते हुए कहा— 'भगवनाममें जो अपेवादका अध्यारोप करते हैं, वे छुष्क तार्किक हैं। वे भगवभामके माहात्म्यको समझ ही नहीं सकते। भगवनाममें अपेवाद हो ही नहीं सकता।' इसपर गोपाछचन्द्र चक्रवर्तीने भी अपनी बातपर जोर देते हुए कहा— 'ये मुखेंको बहकानेकी बात है। अजामिछ-

जैसा पापी पुत्रका नारायण नाम रुते ही तर गया। क्या घट-घटन्यापी भगवान् इतना भी नहीं समझ सकते ये, कि इसने अपने पुत्रको घुटाया है ! यह अर्थवाद नहीं तो क्या है !' हरिदासनीने कहा---'इसे अर्थवाद कहनेवाले खयं अनर्थ-

हिरिदासजीने कहा—'इसे अर्थवाद कहनेवाले खर्म अनर्थ-षादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह संकता।'

जोशमें आकर गोपाल चक्रवर्तीने कहा—'यदि मगवनाम-स्मरण करनेसे मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक करा लुँ।'

हरिदासजीने भी जोशमें आकर कहा-- यदि भगवनामके

जपसे नीचताओंका जड़-मूलसे नारा न हो जाय तो मैं कर्त नाक-कान दोनों ही कटानेके लिये तैयार हूँ।' बातके बरं बढ़ते देखकर लोगोंने दोनोंको ही शान्त कर दिया। जर्महर उस आदमीसे बहुत असन्तुष्ट हुए। उसे वैम्यनापराधी की मगवनामविमुख समझकर जर्मादारने उसे नौकरीसे पृष्ड् का दिया, ग्रुनते हैं कि कालान्तरमें उसकी नाक सचमुचमें कट ग्ली इसी प्रकारकी एक दूसरी घटना हरिनदी नामक प्राप्ते हुई। हरिनदी नामक प्राप्तके एक पण्डित मानी, अहंकारी प्राह्म

उठते-पैठते उच खरसे— हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ इस महामन्त्रका सदा जप करते रहते थे। इन्हें सुसङ्गर

शीर महामन्त्रका अनिधकारी समझकर उसने इनसे पूछ'सुसलमानके लिये इस उपनिपद्के मन्त्रका जाप करना कर्रे
लिखा है ! यह तुम्हारी शनधिकार चेधा है और जो तुम्
भगवत्-भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं।
शालमें लिखा है जहाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है और एव लोगोंकी उपेक्षा की जाती है वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, मय और
दादिस ये बातें होती हैं। इसलिये तुम इस अशालीय कार्यकी
छोद दो, तुम्हारे ऐसे आचरणोंसे देशमें दुर्भिक्ष पढ़ जायगा।' हरिदासजीन वदी ही नम्रतासे कहा— 'विम्नवर! मैं नीच पुरुष भटा शाखोंका मर्म क्या जानूँ! किन्तु आप-जैसे विद्वानों- के ही मुख्से मुना है, कि चाह वेद-शाखोंके अप्ययनका दिजातियोंके अतिरिक्त किसीको अधिकार न हो किन्तु भगवजाम तो किरात, हूण, अन्म्र, पुलिन्द, पुक्क, आमीर, कक्क, यवन तपा खश आदि जितनी भी पापयोनि और जङ्गळी जाति हैं संमीको पावन बनानेवाला है। भगवनामका अधिकार तो सभीको समानक्ष्यसे है। \*\*

हिरिदासजीके इस शाखसम्मत उत्तरको सुनकर श्राक्षणने पूछा—'खैर, भगवलामका अधिकार सवको भले ही हो, किन्द्र मन्त्रका जप इस प्रकार जोर-जोरसे करनेसे क्या लाभ ! शाखोंमें मानसिक, उपांछु और वाचिक ये तीन प्रकारके जप बताये हैं। जिनमें वाचिक जपसे सहस्रगुणा उपांछु-जप श्रेष्ठ है, उपांछु-जपसे लक्ष्यगुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन-में जंप करो, तुम्हारे इस जपको तो मानसिक, उपांछु अपवा वाचिक किसी प्रकारका भी जप नहीं कह सकते। यह तो विखरी-जप है जो अत्यन्त ही नीच बताया गया है।

करातहृषान्ध्रपुक्तिन्द्रपुक्ता
 भामीरकक्का यवनाः खसादयः॥
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः
ग्रुप्यन्ति तस्यै प्रमनिष्पाये नमः॥
(श्रीमक्का २।४।१८)

हरिदासजीने उसी प्रकार नम्रतापूर्वक कहा-'महाराज में स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किन्तु मैंने अपने गुरुदेव श्रीवर्तन चार्यजीके मुखसे योड़ा-बहुत शास्त्रका रहस्य सुना है। आपने बे तीन प्रकारके जप बताये हैं और जिनमें भानसिक जपको स<sup>र्वग्रहन</sup> दी है वह तो उन मन्त्रोंके जपके लिये है जिनकी विधिवत् पुर्क द्वारा दीक्षा ठेकर शासकी विधिके अनुसार केवल पवित्रावर<sup>की</sup> ही साङ्गोपाङ्ग जप किया जाता है। ऐसे मन्त्र गोप्य कहे <sup>जीत</sup> हैं। वे दूसरेंकि सामने प्रकट नहीं किये जाते। किन्तु भावनाने छिये तो शार्जोंमें कोई विधि ही नहीं बतायी गयी है। इसका जापते सर्व काळ्में, सर्व स्थानोंमें, सबके सामने और सब परिस्थितियों<sup>में किण</sup> जाता है। अन्य मन्त्रोंका चाहे धीरे-धीरे जपका अधिक माहान्य भले ही हो किन्तु भगवनामका माहास्य तो जोरोंसे ही उ<sup>द्वाण</sup> करनेमें बताया है । भगवनामका जितने ही जीरोंसे उद्याप किया जायगा उसका उतना ही अधिक माहात्म्य होगा, क्योंकि धीरे-धीरे नाम-जप करनेवाला तो अकेला अपने आपको है। पायन बना सकता है किन्तु उच खरसे संकीर्तन करनेवा<sup>हा हो</sup> सननेवाले जड़-चेतन समीको पावन बनाता है। "\*

इनकी इस बातको सुनकर ब्राह्मणने बुँझडाकर कहा 'ये सब शास्त्रोंके बाक्य अर्थवादके नामसे पुकारे जाते हैं।

( नारदीये प्र• ग•)

चपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिकः।
 चारमानक्ष पुनास्युधैर्जपन् क्षोतृन् पुनासि च ॥

शेगोंकी नाम-जप और संकीतनमें श्रद्धा हो इसीलिये ऐसे-ऐसे गंक्य कहीं-कहीं कह दिये गये हैं। यथार्थ बात तो यह है, कि विना दैंथी-सम्पत्तिका आश्रय ग्रहण किये नाम-जपसे कुछ भी नहीं होनेका। यदि नाम-जपसे ही मनुष्यका उद्धार हो बाता तो फिर इतने शाखोंकी रचना क्यों होती?

हिर्दित्तसर्जीने उसी तरह नम्रताके साथ कहा—'पण्डितजी ! श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुचमें केवल भगवलाम-पर ही पूर्णरूपसे श्रद्धा जम जाय तो फिर शाखोंकी आयश्यकता ही नहीं रहती । शाखोंमें भी और क्या है। सर्वत्र 'भगवानप्पर श्रद्धा करों' ये ही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा-विश्वासकी पुष्टि करनेके ही निमित्त शाख हैं।'

ं आवेरामें आकर ब्राह्मणने कहा—'यदि केवल भगवस्नाम-जपसे ही सब कुछ हो जाय तो में अपने नाक-कान दोनों फटवा कुँगा।

हिरिदासजी यह कहते हुए चले गये कि 'यदि आपको विश्वास नहीं है तो न सही । मैंने तो अपने विश्वासकी बात आपसे कही है।' सुनते हैं, उस माहाणकी पीनस-रोगसे नाक सह गयी और वह गल-गल्कर गिर पढ़ी । भगवन्नाम-विरोधीकी जो भी दहा हो नहीं चोड़ी है। सम्पूर्ण दु:खोंका एकमात्र मूल कारण मगवन्नामसे विसख होना ही तो है।

इस प्रकार महात्मा हरिदासजी भगवन्नामका माहात्म्य स्थापित करते हुए गङ्गाजीके किनारे निवास करने छगे। जब् उन्होंने सुना कि नवहीपमें उदय होकर गौरचन्द्र अपनी शिन और सुखमयी कृपा-किरणोंसे मक्तोंके हृदयोंको भक्ति-सा<sup>हुन</sup> सिश्चन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कर्लक पूर्ण चन्द्रकी <sup>हत</sup>

१७८

छायामें आकर नवद्वीपमें रहने छगे। ये अद्वैताचार्यके कृपार तो पहिलेसे ही थे। इसलिये इन्हें प्रमुक्ते अन्तरङ्ग भक्त वर्गने अधिक समय नहीं लगा। यो**ड़े ही दिनों**में ये प्रमुक्ते प्र<sup>क्षत</sup> कृपापात्र भक्तोंमें गिने जाने लगे। इनकी भगवन्नाम<sup>निष्ठाकी</sup> सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रमु इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वख प्रभुक्ते पादपमोंमें समर्पिः

कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रमुकी इच्छानुसार ही हे<sup>ही</sup> थी । ये मक्तोंके साथ संकीर्तनमें रात्रि-रात्रिमर चृत्य करते रहें थे और चत्यमें बेसुध होकर गिर पहते थे। इस प्रका श्रीत्रास पण्डितका घर श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रधान भड़ा व गया । शाम होते ही सब मक्त एकत्रित हो जाते। भर्ती

एकत्रित हो जानेपर किताङ बन्द कर दिये जाते और फिर सं<sup>कीर्क</sup> आरम्भ होता । फिर चाहे कोई भी क्यों न आओ, किसी लिये किवा**ड** नहीं खुलते थे। इससे बहुत-से आदमी <sup>निराम</sup> होकर छोट जाते और वे संकीर्तनके सम्बन्धमें माँति-माँ<sup>तिके</sup> अपनाद फैलाते । इस प्रकार एक ओर तो सजन भक्त संकिति के आनन्दमें परमानन्दका रसाखादन करने लगे और <sup>दूसी</sup> ओर निन्दक छोग संकीर्तनके प्रति बरे मार्गेका प्रचार करी हुए अपनी आत्माको कल्लपित बनाने छुने ।

# प्तप्तप्रहरिया भाव

दिचि सूर्यसहस्रस्य मधेद्रुगुगपदुत्थिता। यदि माः सदूर्शा सा स्यादु मासस्तस्य महात्मनः ॥

भगवान्ने उसे अपना विराट् रूप दिखाया या । भगवान्का वह

महामारतके युद्धक्षेत्रमें अर्जुनके

(गीवा ११ । १२ ) प्रार्थना करनेपर

निराट् रूप अर्जुनको ही इष्टिगोचर हुआ या। दोनों सेनाओंके लाखों मनुष्य वहाँ उपस्थित ये, किन्तु उनमेंसे किसीको भी मगवान्के उस रूपके दर्शन नहीं हुए ये। अर्जुन भी इन चर्म-चक्षुओंसे मगतान्के दर्शन नहीं कर सकते थे, इसिंख्ये भूपा करके भगवान्ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। इसीलिये दिव्य दृष्टिके सद्दारे उस अलीकिक रूपको देखनेमें समर्प हो सके । इधर भगवान् वेदव्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हस्तिन।पुरमें बैठे-ही-बैठे उस रूपके दर्शन हो सके । असल्में दिन्य दृष्टिक विना दिन्य रूपके दर्शन 'हो ही नहीं सकते । बाहरी छौकिक दृष्टिसे तो ं बाहरके भौतिक पदार्य ही देखे जा सकते हैं। जबतक भीतरी नेत्र न खुर्छे, जबतक कृपा करके श्रीकृष्ण दिन्य दृष्टि प्रदान न करें तबतक अंडोकिक और परम प्रकाशमय स्वरूप दीख ही नहीं सकता। मर्क्तोंका लोक ही अलग होता है, उसकी भाषा ६ हजारों सूर्य और चन्द्रमाझाँका जैसे एक साय ही प्रकाश होता
 ६, उसी प्रकारकी उन महालाकी कान्ति हो गयी। अलग होती है और उसका व्यवहार भी मिन्न ही प्रकार होता है। जिसे भगवान् ऋषा करके अपना लेते हैं, अर्ज भहकर जिसे बरण कर लेते हैं और जिसकी रतिरूपी अन्तर्धिके खोल होते हैं उसे भी अपने होगा प्रकारिये उसकेत होते हों

खोछ देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थमें इष्टदेवके दर्शन होते हैं। हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्वों-के-खों प्रकट होते हैं। इसके सामने ही अपने इष्टदेवके दर्शन नहीं हो सकते।

हम पहिले ही बता चुके हैं, कि गौराहके जीवनें दिविध भाव दृष्टिगोचर होते थे। वैसे तो वे सदा एक अनती भागवत्-भक्तके भागवें रहते थे, विस्तु कभी-कभी उनके हारिलें भगवत्-भाव भी प्रकट होता था, उस समय उनकी सभी चेहरें तथा व्यवहार ऐस्वर्यमय होते थे। ऐसा भाव बहुत देरतक नहीं रहता था, कुछ कालके ही अनन्तर उस भावका शमन हो जात और फिर ये व्यों-के-ब्यों ही साधारण भगवत्-भक्तके भावनें आ जाते। अवतक ऐसे भाव थोड़ी ही देरको हुए थे, किन्तु एक बार ये पूरे सात प्रहर मगवत्-भावमें ही बने रहे। इस भावकें 'सन्तप्रहरिया भाव' या 'भहाप्रकाश' कहकर वैष्णव भक्तीं हसका विशाद्दिया भाव' या 'भहाप्रकाश' कहकर वैष्णव भक्तीं हसका विशाद्दिया भाव' वा विशादकर हो नवहीं पर्में प्रसुक्ते हारिलें

यही सबसे वड़ा मात्र हुआ था। वासुदेव घोप, मुरारी गुत और मुकुन्द दत्त ये तीनों उस महाप्रकाशके समय वहाँ मीन्द्र थे। रे तीनों ही वैष्णवोंमें प्रसिद्ध पदकार हुए हैं। इन तीनोंने वैतर्ण चरित्र डिखा है। इन्होंने अपनी आँखोंका प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है, इतनेपर भी विश्वास न करनेवाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे इस विषयसे एकदम अनभिन्न हैं। उनकी बुद्धि भौतिक पदार्योंके अतिरिक्त ऐसे विषयोंमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। किन्तु जिनका प्रमार्थ-विषयमें तनिक भी प्रवेश होगा, उन्हें इस विषयके श्रवणसे बड़ा सुख मिलेगा, इसलिये अव 'महा-प्रकाश' का बृत्तान्त सुनिये।

एक दिन प्रातःकाल ही सब भक्त श्रीवास पण्डितके घरपर **छटने** छगे। एक-एक करके सभी भक्त वहाँ एकत्रित हो गये। उनमेंसे प्रधान-प्रधान भक्तोंके नाम ये हैं—अद्वैताचार्य, नित्यानन्द, श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुन्द दत्त, नरहरि, गङ्गादास, महाप्रभुके मौसा चन्द्रशेखर आचार्यरत, पुरुपोत्तम आचार्य (सरूपदामोदर) यक्रेश्वर, दामोदर, जगदानन्द, गोविन्द, माधव, वासुदेव घोप, सारङ्ग तथा हरिदास् आदि-आदि। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से भक्त वहाँ उपस्थित थे।

एक प्रहर दिन चढ़ते-चढ़ते प्रायः सभी मुख्य-मुख्य भक्त श्रीयास पण्डितके घर आ गये थे, कि इतनेमें ही प्रमु पधारे। प्रमुके पधारते ही भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारके नयजीवनका-सा सम्रार होने लगा। और दिन तो प्रमु अन्य भक्तोंकी माँति आकर बैठ जाते और समीके साथ मिलकर भक्ति-भावसे बहुत देरतक संकीर्तन करते रहते. तब कहीं जाकर किसी दिन भगवद्-आवेश होता, किन्तु आज तो सीघे आकर एकदम भग-वान्के सिंहासनपर बैठ गये। सिंहासनकी मूर्तियाँ एक ओर हटा दी और आप शान्त, गम्भीर-भावसे मगवान्के आसनपर

आसीन हो गये। इनके बैठते ही मक्तोंके हृदयों में एक प्रकाश विचित्र-सा प्रकाश दिखायों देने लगा। सभी आधर्य और संवन्न के भावसे प्रमुक्त श्रीविग्रहकी ओर देखने लगे। किन्तु कितीये जनकी ओर बहुत देरतक देखनेका साहस ही नहीं होता था। भक्तोंको उनका सम्पूर्ण शरीर तेजीमय परम प्रकाशमुक दिखाँ देने लगा। जिस प्रकार हजारों सूर्य-चन्द्रमा एक ही सातगर प्रकाशित हो रहे हों। बहुत प्रयक्त करनेपर भी किसीकी की बहुत देरतक प्रमुक्त सम्मुख टिक नहीं सकती थी। एकर्ष, चारों ओर विमल धयल प्रकाशकी ज्योतिर्मय किरणे छिटक थी। मानों अग्निकी शुक्त ज्यालामेंसे बढ़े-बढ़े विस्कृतिह हैंगें।

उधर उद-उद्कर अन्धकारका संहार कर रहे हों। प्रमुक्ते नर्जे की ज्योति आकाशृमें नदी-नदे नक्षत्रोंकी माँति रपष्ट ही पृष्टे पृषक् दिखायी पर्वती थी। उनका चेहरा देदीव्यमान हो स्थ था। मक्तोंकी ऑखोंमें चकाचौंध छा जाता, किन्द्र उस हरने दिए हटानेको तथियत नहीं चाहती थी। इस प्रकार सभी तर्ठ बहुत देरतक परथरकी निर्जाय मूर्तियोंकी माँति साम्ध-आई जुपचाप बैठे रहे, उस समय कोई जोरसे साँसतक नहीं हेन

था, यदि एक द्वाई भी उस समय गिर पहती, तो उसती भी भाषान सबको सुनायी देती। उस नीरव निस्तव्यताको मी करते हुए प्रमुने गम्भीर-माबसे कहना आरम्भ किया—पार्ट इन्द्र! हम आज तुम सब छोगोंकी मनोकामना पूर्णकर्ते! आज तुम छोग हमारा विभिन्नत् अभिषेक करो।

प्रमुक्ती ऐसी आज्ञा पाते ही सभीको अत्यन्त ही आनन्द हुआ । श्रीवासके आनन्दकी तो सीमा ही न रही । वे प्रेमके कारण अपने आपेको भूछ गये। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राग किसी सङ्गालके प्रेमके वशीमूत होकर सहसा उसकी ट्रटी मॉपड़ीमें खयं आ जाय, उस समय उसकी जो दशा हो जाती है, उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पण्डितकी हो गयी। वे आनन्दके कारण हक्के-बक्के-से हो गये। शरीरकी सुधि भुलाकर स्तरं ही घड़ा उठाकर गङ्गाजीकी ओर दौड़े, किन्तु बीचमें ही प्रेमके कारण मूर्छित होकर गिर पड़े । तत्र उनके दास-दासी बहुत-से घड़े लेकर गङ्गा-जल लेनेके लिये चल दिये। बहुत-से भक्तं भी कहीं-कहींसे घड़ा माँगकर गङ्गा-जल लेनेके लिये दौड़े गये ! बहुत-से घड़ोंमें गङ्गा-जल आ गया । मक्तोंने प्रमुको एक शुन्दर चीकीपर बिठाकर उनके सम्पूर्ण शरीरमें मॉति-भॉतिके सुगन्धित तैटोंकी माष्टिस की। तदनन्तर सुवासित जलके घड़ोंसे उन्हें विधिवत् स्नान कराया । अद्वैताचार्य और आचार्यरह प्रभृति 'पण्डितश्रेष्ठ महापुरुष स्नानके मन्त्रोंका उचारण करने छगे। मक्त वारी-बारीसे प्रमुके श्रीअंगपर गङ्गाजळ डाळते जाते थे और मन-ही-मन प्रसन्न होते ये । इस प्रकार घण्टोंतक स्नान ही होता रहा। जब सभीने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार स्नान करा दिया तब प्रमुके श्रीअंगको एक महीन सुन्दर स्वच्छ वस्रसे खूब पोंछ। गया । उसी समय श्रीवास पण्डित अपने घरमेंसे नूतन महीन रेशमी बस्र निकाल छाये । उन सुन्दर वस्रोंको भक्तोंने

विधिवत् प्रसुके शरीरमें पिहनाया और फिर उन्हें एक सर्वे 🏿 सुन्दर सिंहासनपर विराजमान किया ।

प्रभुक्ते सिंहासनास्ट्व हो जानेपर मकाँने वारी-वारी है प्रश्ने अंगों में केशर, कप्रूर तथा करत्त्री मिले हुए चन्दनका केल किया। चरणों में तुल्सी और चन्दन चढ़ाया। मालाई हार पोड़ी ही थीं, यह समझकर कुल मक उसी समय बाजाने दींडे गये और बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर मालाई जल्दी से एरि लाये। सभीने एक-एक करके प्रमुक्ते गलेमें मालाई पहिनायी। मक्तोंके चढ़ाये हुए पुष्योंसे प्रमुक्ते पार्टपश्च एकदम डक गये के मालाओंसे सम्पूर्ण गला मर गया। प्रमुक्ते समी मक्तोंको अपने हर कमालोंसे प्रसादी-माला प्रदान की। प्रमुक्ते उस प्रसादी-मालाई पाक्त भक्त आनन्दके साथ नृत्य करने लगे।

श्रीवास तो बेसुध थे । उनकी दशा ऐसी हो गर्गी मैं मानो किसी जनमके दिस्तीको पारसमिण मिछ गर्यी हो । उनकी हरय तहण रहा था, कि प्रभुकी इस अलीकिक छिके दर्गे किसे-किसे करा हूँ ! जब कोई प्रिय वस्तु देखनेको मिछ जारी है, सब हदयमें यह इच्छा स्वामाविक ही उत्पन्न होती है, इसके दर्शन अपने सभी प्रियजनोंको करा हूँ । यह सोचकर उन्हों अदिताचार्यजीको कानमें कहा—'श्वीमाता मुझे बहुत विद्वार्य करती हैं । वे मुझसे बार-बार कहती हैं, कि तुम सभीने मिठ-कर मेरे निमाईको बिगाइ दिया । पहिले बहु कितना सीच-सार पा, अब हुम्हीं सब म जाने उसे क्या-क्या सिखा देते हो !

आज माताको टाकर दिखाऊँ, कि देख तेरा निर्माह असटमें यह दे। यह तेरा पुत्र नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण जनत्का पिता है। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं शचीमाताको बुटा टाऊँ।'

नाचार्यने श्रीवासकी वातका समर्थन करते हुए कहा— 'हाँ, हाँ, अवस्य । हाचीमाताको जरूर दर्शन कराना चाहिये।'

हतना सुनते ही श्रीवास पण्डित जल्दीसे दीवयर हाची-माताको सुन्ना छाये। हाचीमाताको देखते ही अदैताचार्य कहने छमे—'माता ! यह सामने देखो, जिन्हें तुम अपना बताती थी, वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे। अब तुम इनके दर्शन करो और अपने जीवनको सफल बनाओ।'

माता भीचान्नी-सी चुपचाप खड़ी ही रही। उसे कुछ स् सा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिये। श्रीवास पण्डितने माताको ऐसी दशा देखकर दीन-भावसे प्रार्थना की—'प्रमो! ये जगन्माता शचीदेवी सामने खड़ी हैं। इन्हें आपकी माता होनेका परम सीमान्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कृपा होनी चाहिये। इन्हें आपके असडी स्वरूपके दर्शन हो यही प्रार्थना है।'

प्रमुने इंकार देते हुए कहा—'शचीमाताके ऊपर छूपा नहीं हो सकती । यह सदा वैष्णवेंको बुरा बताया करती हैं कि समी वैष्णवेंने मिछकर मेरे निमाईको बरबाद कर दिया ।'

प्रमुक्ते ऐसी बात धुनकर अद्वैताचार्यने कहा—'प्रमो ! माताका आपके प्रति वात्सल्य-माव है । वहःजो भी कुछ कहती है वात्सल्य-सेहके वशीभूत होकर ही कहती है। वैष्णवेंके भी इसके हृदयमें द्वेपके माव नहीं हैं। इसकी उपासना वासल भावकी ही है। इसके ऊपर अवश्य कृपा होनी चाहिये।

अदिताचार्य यह प्रार्यना कर ही रहे थे, कि धीरेसे शीक पण्डितने माताके कानमें कहा—'तुम प्रशुक्ते पादपर्वोमें प्रणान की माता पुत्रके लिये प्रणाम करनेमें कुछ हिचकने लगी, तब आवारी जोर देते हुए कहा—'भाँ। अब तुम निमाईक भावको भुल है। इन्हें भगवत्-बुद्धिसे प्रणाम करों। देर करनेका काम नहीं है।

चृद्ध आचार्यके ऐसा आग्रह करनेपर माताने आगे बद्दक्ष प्रमुक्ते पादपद्मोंने साष्टाङ्ग प्रणाम किया और गद्दाद क्षर्यने प्रार्थना करने लगी—'भगवन् ! में अज्ञ की तुम्हारे बारें के इन्न भी महीं जानती कि तुम कीन हो । तुम जो भी हो, मेरे दर्ग कृपा करो ।' माताको प्रणाम करते देखकर प्रमुने उसके मदाक पर अपने चरणोंको रखते हुए कहा—'जाओ, सब वैष्णव-अपर्य क्षमा हुए, तुम्हारे कपर पूर्ण कृपा हुई ।' माता यह मुनक्ष आनन्दमें विमोर होकर रुदन करने लगी ।

अव तो समी मक्त कमशः प्रमुक्ती माँति-माँतिकी र्वा करने छो। कोई घूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई <sup>फूठ</sup> इन्छ सामने रखता और कोई-कोई नवीन-नवीन, कुन्दर-सु<sup>द्</sup>र वस टाकर प्रमुक्ते शरीरपर धारण कराता। इस प्रकार स<sup>मृत</sup> अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रभुक्ती पृजा की। अब मोगकी ब<sup>्रित</sup> आयी । सभी अपनी-अपनी इच्छा और रुचिके अनुसार विविध म्कारके व्यंजन, नाना माँतिकी मिठाइयाँ और माँति-माँतिके

म्होंको पार्छोमें सना-सजाकर प्रमुक्ते भोगके लिये लाये। समी प्रमुक्तापूर्वक प्रमुक्ते हार्योमें माँति-माँतिकी वस्तुएँ देने लगे। कोई तो मिठाई देकर कहता—'प्रमु, इसका भोग लगाइये।' प्रमु उसे प्रेमपूर्वक खा जाते। कोई फल देकर ही प्रार्पना

करता—-'इसे खीकार कीजिये ।' प्रमु चुपचाप फर्लेको ही भक्षण कर जाते । कोई छड्डू, पेड़ा तथा माँति-माँतिकी मिठाई देते,

फोई कठोरेमें दूध लेकर ही प्रार्थना करता—'प्रमो! इसे आरोगिये!' प्रमु उसे भी पी जाते। उस समय जिसने जो भी बस्तु प्रेमपूर्वक दी, प्रभुने उसे ही मक्षण कर लिया। किसीकी वस्तुको अस्वीकार नहीं किया। मटा अस्वीकार कर भी कैसे सकते थे! उनकी तो प्रतिज्ञा है कि 'यदि कोई मिक्ति मुझे पाट प्रेम के से सकते थे! उनकी तो प्रतिज्ञा है कि 'यदि कोई मिक्ति मुझे पाट पूट या पत्ते भी देता है, तो उन फूड-पत्तोंको भी मैं खुता होकर खा जाता हूँ। फिर मक्तिके प्रेमसे दिये हुए नैवेधको वह किस प्रकार छोड़ सकते थे। उस दिन प्रभुने कितना खाया और मक्तिने कितना खिळाया इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। सक्के प्रेम-प्रसादको पानेके अनन्तर श्रीयस प्रिडतने अपने क्वांपते हुए हार्थोसे मुवासित ताम्बूङ

प्रभुक्ते अर्पण किया । प्रमु प्रेमपूर्वक ताम्बूङ चर्चण करने छगे । सभी वारी-वारीसे ताम्बूङ भेंट करने छगे । प्रमु उन्हें स्पर्श करके भक्तोंको प्रसादके रूपमें देते जाते थे । प्रमु-दत्त पानको पाकर सभी मक्त अपने मारायकी सराहना करने छगे ।

ताम्बूछ-भक्षणके अनन्तर प्रमु मन्द-मन्द मुखानके <sup>सा</sup> सभीपर अपनी कृपा-दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेमकी बातें वहीं छगे। उस समय उनके मुखसे जो भी बातें निकल्ती, वे सर्व अपृत-रससे सिची हुई होती थी। मक्तोंके इदयमें वे ह प्रकारकी विचित्र प्रकारकी खलबली-सी उत्पन्न करनेवारी ही। प्रमुकी उस समयकी वाणीमें इतना अधिक आकर्षण <sup>या, हि</sup> समी बिना हिले-डुले, एक आसनसे बैठे हुए प्रमुके मु<sup>हते</sup> निःसृत उपदेशरूपी रसामृतका निरन्तर भावसे पान कर रहे थे। किसीको कुछ पता ही नहीं था, कि हम किस लेक<sup>ने है</sup> हुए हैं ! उस समय भक्तोंके लिये इस दृश्य-जगत्के प्र<sup>पद्धीक</sup> एक प्रकारसे अखन्ताभाव ही हो गया था । प्रातःकारसे के बैठे सन्ध्या हो गयी, भगवान् मुवनभास्कर भी प्रमुके भाव-गी वर्तनकी प्रतीक्षा करते-करते अस्ताचलको प्रस्थान कर गर्ब किन्तु प्रमुके भावमें अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। मक मी उसी प्रकार प्रेमपाशमें बैंघे वहीं बैठे रहे।

श्रीवास पण्डितके सेवकोंने वर्ते दीपक जलाये, किंगु <sup>इत</sup> क्षीण दीपकोंकी ज्योति प्रमुक्ती देहके दिन्य प्रकाशमें पीची पीकी-सी प्रतीत होने लगी। किसीको पता ही नहीं चर्ला है दिन कर समाप्त हुआ और कब रात्रि हो गयी! सभी <sup>उस</sup> दिन्यालेकके प्रकाशमें अपने आपको भूछे हुए बैठे थे।



# मक्तोंको भगवान्के दर्शन

महानामशतिर्णां नरवरः स्त्रीणां स्तरी मृतिमान् गोपानां स्वजनाऽस्ततां क्षितिभुजां शास्ता स्विपन्नोः शिशुः। मृत्युमींजपतेर्षिराडविदुर्यां तस्यं पर्योगानां वृष्णीनां परनेवतेति विदितो सङ्गं गतः साम्रजाः॥

(श्रीमजार पर्यपतात विविद्या रङ्ग पतः साध्रका ॥ (श्रीमजार १० । १३ । १७ ) श्रीकृष्ण भगवान्ने जब बछदेवजीके सहित कंसके रहमण्डपमें प्रवेश किया था, तब वहाँपर विभिन्न प्रकृतिके मृतुष्य

वैठे हुए थे। उन्होंने अपनी-अपनी माबनाके अनुसार मगवान्के शरीरमें मिन्न-भिन्न क्रोंके दर्शन किये थे। इसलिये वहाँके उपिक्षत नर-नारियोंको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार नर्यो रितेंका अनुमय हुआ। कोई तो भगवान्के रूपको देखकर हुग गये, कोई काँपने लगे, कोई हुंगा करने लगे, कोई हाँसने लगे, कोई काँपने लगे, कोई हाँसने लगे, किसीको क्रोध

ि निस समय भगवान्ने इंसके सभा-मवडपमें प्रवेश किया, तब एक-मपड्यमें उपरिधत सभी लोगों को वनकी भावनाके अनुसार भगवान्के विभिन्न रूप दिवारी दिवे। महाँ को उनका सतीर बज्रके समान, मरों को नपित समान, छियों को मृतिंमान् कामदेवके समान, शियों को सलाके समान, छियों को मुतिंमान् कामदेवके समान, शियों को सलाके समान, पुरानों को समीव दवडके समान, अपने मावा-पिताको पुत्रके समान, प्रमान, अज्ञानियों को विराद्धे समान, योगियों को समान, कमान कोर यादवीं परम वेतताके समान दिलायों परम व्यवके समान कोर वादवीं परम व्यवके समान कीर वादवीं परम व्यवका वादवीं परम व्यवके समान कीर वादवीं परम व्यवका वादवीं परम व्यवका वादवीं परम वादवीं समान विकास वादवीं परम व्यवका वादवीं परम वादवीं समान विकास वादवीं परम वादवीं समान विकास वादवीं परम वादवीं समान विकास वादवीं समान विवास वादवीं परम वादवीं समान विकास वादवीं समान विवास वादवीं समान वादवीं स

देने खगा । ( जाकी नहीं भावना बौसी । प्रमु मृतति देखी तिन्ह तैसी ॥ )

उत्पन्न हुआ । जियोंको तो वे साक्षात् कामदेव ही प्रतीन हां। किन्तु यहाँ प्रमुके प्रकाशके समय सभी एक ही प्रकृति मगवत्-भक्त ही थे । इसिट्ये प्रमुक्ते महाभावसे सभीको समा भावसे आनन्द ही हुआ, सभीने उनके प्रकाशके आलेके सुखका ही अनुभव किया, सभीने उनमें मगवनाके ही दांग

भगवान् उन्हें विभिन्न-भावसे दिखायी दिये। समीते ग्रहें शरीरमें अपने अपने इष्टदेवका ही स्वरूप देखा। सबसे पहिले बातों-दी बातोंमें ग्रमुने श्रीवास पण्डितके जपर कृपा की। आपने श्रीवास पण्डितको सम्बोधित करते हैं। कहा—'श्रीवास! द्वाम हमारे परम कृपा-पात्र हो, हम सहां है

किये, किन्तु सबके इष्ट भिन्न-भिन्न होनेके कारण, एक ही

तुम्हारी देख-रेख करते हैं। तुम्हें यह घटना यात है, तर देवानन्द पण्डितके यहाँ तुम बहुत-से अन्य शिष्पोंके रार्वि श्रीमद्भागयतका पाठ छुन रहें थे। पाठ छुनते-चुनते तुम श्रीवं धी भाषावेशमें आकर सूर्धित हो गरे थे। उस समय तुम्हों भाषावेशमों न तो पण्डितजी ही समझ सके थे और त उत्के शिष्य ही समझ सके थे। शिष्य सुम्हें कम्धोंपर छादकर तुम्हों घर पहुँचा गये थे। उस समय मैंने ही तुम्हें होशमें किया पा मैंने ही तुम्हारी मुख्ये भक्क की थी।'

प्रमुके मुखसे अपनी इस गुप्त बटनाको मुनकर श्रीवर्र पण्डितको परम आर्थय हुआ । सन्होंने यह घटना किसीके सम्मुख प्रकट नहीं की थी । इसके अनन्तर प्रमु अद्वैतावार्यको ल्ह्य करके कहने लगे—'आचार्य ! तुम्हें उस दिनकी याद है जब तुम्हें श्रीमद्भगवद्गीताके निम्न स्ठोकपर शङ्का हो गयी थी—

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतीऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिप्रति ॥ (गीता १३ ! १३)

और तुम उस दिन विना ही भोजन किये सो गये थे, इसप्र मैंने ही 'पाणिपादं तत्' की जगह 'पाणि पादान्तः' यह प्रकृत-पाठ बताकर तुम्हारी शङ्काका निवारण किया था ।' इस वातको सुनकर आचार्यने प्रभुके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया। षय भक्तोंने भगवदावेशमें आसनपर वैठे हुए प्रमुकी सन्व्या-भारतीका भायोजन किया। एक बहुत बढ़ी आरती सर्जाई गयी। मक्त अपने हाथोंसे शङ्ख, बिड्याल, ब्रॉह तथा अन्य माँति-माँतिके वाद्य बजाने लगे । श्रीवास पण्डितने राचीमाताके हायमें आरती देकर उनसे आरती करनेको कहा। श्रीवासकी पत्नीकी सहायतासे घृद्धा माताने अपने कॉपते हुए हाथोंसे प्रभुकी भारती की । उस समय सभी भक्त आनन्दमें उम्मच होकर नाय बजा रहे थे । जैसे-तेसे आरती समाप्त की गयी। श्रीवास पण्डितने े शचीमाताको घर भेज दिया । अब सभी भक्तोंके वरदानकी बारी आयी । प्राय: प्रमुके सभी अन्तरङ्ग भक्त उस समय वहाँ उपस्थित थे, किन्तु उनके परम प्रिय मक्त श्रीधर वहाँ नहीं ये। . मक्तः श्रीधरसे तो पाठक परिचित ही .होंगे । ये केलाके

खोल और दोना बेबनेवाले वे ही भाग्यवान् भक्त हैं, जिनसे

प्रमु सदा छेड़खानी किया करते थे और घड़ी-दो-घड़ी <sup>हो</sup> करके ही आधे दामोंपर इनसे खोंच छेते थे। केलेकी गहरे डंठलके नीचे केलेमें जो मोटी-सी डडी शेप रह जाती है, उसीचे बङ्गालमें खोल कहते हैं। वङ्गालमें उसका शाक वनता है। प्रमुके भोजनोंमें जबतक श्रीधरके खोलका साम नहीं होता पी तवतक उन्हें अन्य पदार्य खादिष्ट ही नहीं छगते थे। केलेके उप जो कोमल-कोमल खोपटा होता है, उसे काट-काटकर और उसके थालसे बनाकर बहुत गरीब दूकानदार उन्हें भी बेचते हैं। उसमें लियाँ तथा पुरुष पूजनकी सामग्री रखकर पूजा करते निमित्त छे जाते हैं। श्रीधरजी इन्हीं चीजोंको बेचकर अपना जीवन-निर्वाह करते थे । इनसे जो आमदनी हो जाती, उसमें आधीसे तो देवपूजन तथा गङ्गापूजन आदि करते और आधीरे जिस किसी प्रकार पेट भरते । दिन-रात ये उच स्वरसे हरिना<sup>त</sup> कीर्तन करते रहते। इसिछिये इनके पासमें रहनेवाछे मतुर्य इनसे बहुत ही नाराज रहते । उनका कहना था कि-<sup>ध्र</sup> बुदा रात्रिमें किसीको सोने ही नहीं देता।' इस गरी द्कानदारकी सभी उपेका करते। कोई भी इन्हें मक नहीं समझता, किन्तु प्रमुका इनपर हार्दिक स्नेह था। वे इनकी मगवत्-मक्तिको जानते थे, इसीलिये उन्होंने भगवत्-भावमें मी इन्हें स्मरण किया।

श्रीधरका घर बहुत दूर नगरके दूसरे कोनेपर <sup>या ।</sup> धुनते ही चार-पाँच मक दीड़े गुये । उस समय श्रीधर आनं<sup>त्र</sup> 'पढ़े हुए श्रीहरिके मधुर नामेंका संकीर्तन कर रहे थे। छोगोंने जाकर किवाइ खटखटाये। 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ 'नारायण यासुदेग' कहते-कहते ही इन्होंने कहा----'कीन है ?'

मकोंने जल्दीसे कहा—'किश्राइ तो खोलो, तब स्वयं ही पता चल जायगा, कि कौन है ! जल्दीसे किशाइ तो खोलो।'

्यह धुनकर श्रीधरने कियाइ खोछे और यड़ी ही नम्रता-के साप मक्तोंसे आनेका कारण पूछा । भक्तोंने जल्दीसे कहा---'प्रमुने तुम्हें स्मरण किया है । चछो जल्दी चछो ।'

इस दीन-हीन कङ्गालको प्रभुने स्मरण किया है यह मुनते ही श्रीधर मारे प्रेमके बेसुध हो गये। वे हाय कहकर एकदम घडामसे पृथ्वीपर गिर पड़े । उन्हें शरीरकी सुध-बुध भी न रही । मक्तोंने सोचा--- 'यह तो एक नयी आफत आयी, किन्तु प्रमुकी आज्ञा तो पूर्ण करनी ही है, भक्तोंने मूर्छित श्रीधरको कन्धोंपर उठा लिया और उसी दशामें उन्हें प्रभुके पास लाये । श्रीधर अमीतक अचैतन्य-दशाहीमें ये, प्रभुने अपने कोमल कर-कमलोंसे उनका स्पर्श किया। प्रमुका स्पर्श पाते. ही श्रीधर चैतन्य हो गये। श्रीधरको चैतन्य देखकर प्रमु उनसे कहने छगे—'श्रीधर! तुम हमारे रूपके दर्शन करों । तुम्हारी इतने दिनोंकी मनोकामना पूर्ण हुई ।' श्रीधरने रोते-रोते प्रमुके तेजामय रूपके दर्शन किये । फिर प्रमुने उन्हें स्तुति करनेकी आज्ञा दी।

श्रीधर हाथ जोड़े हुए गद्गद कण्ठसे कहने छो-<sup>ई</sup> दीन-हीन पतित तथा छोक-बहिष्कृत अधम पुरुष, महा प्रसुर्व क्या स्तुति कर सकता हूँ । प्रमो । मैं बड़ा ही अगरण हूँ । आपकी यथार्थ महिमाको न समझकर मैं सदा <sup>आरहे</sup> झगड़ा ही करता रहा। आप मुझे बार-बार समझाते, किए मायाके चक्करमें पड़ा हुआ में अज्ञानी आपके गृह रहराकी ठीक-ठीक न समझ सका । आज आपके ययार्थ हर्<sup>की</sup> दर्शनसे मेरा अज्ञानान्यकार दूर हुआ। अब में प्रमुक्ते समुख अपने समस्त अपराधोंकी क्षमा चाहता हूँ।'

प्रमुने गद्गद कण्ठसे कहा—'श्रीधर | हम तुम्हारे अप बहुत सन्तुष्ट हैं । तुम अब हमसे अपनी इच्छानुसार वर मँगे । ऋदि, सिदि, धन, दौलत, प्रमुता जिसकी तुम्हें इच्छा हो <sup>वही</sup> माँग छो । बोछो, क्या चाहते हो !

हाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही दीनमावसे गहद क्<sup>एट</sup> खरमें श्रीधरने कहा-'प्रमो ! मैंने क्या नहीं पा विवा! संसार मेरी उपेक्षा करता है। मेरे पृछनेपर भी कङ्गांठ समहका छोग मेरी बातकी अवहेल्ना कर देते हैं. ऐसे तुष्छ कहालकी आपने अनुप्रह करके बुलाया और अपने देवदर्लम दर्शन देवर मुझे कृतार्घ किया। अब मुझे और चाहिये ही क्या! ऋदि सिद्धिको छेकर में करूँगा ही क्या ! वह भी तो एक प्रकार<sup>ही</sup> यडी माया ही है।

प्रमुने आप्रहपूर्वक कहा—'नहीं कुछ तो बरदान माँगो ही। ऋदि-सिद्धि नहीं तो, जो भी तुम्हें प्रिय हो वही माँगो।' श्रीधरने उसी दीनताके स्वरमें कहा—'धदि प्रमु कुछ

जापर उसी दोनताक स्वरंग कहा— याद अनु कुछ देना ही चाहते हैं, तो यही वरदान दीजिये कि जो मासण-कुमार हमसे सदा खोळ खरीदते समय झगड़ा करते रहते थे वे सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहें।'

श्रीयरकी इस निष्किञ्चनता और निःस्पृहतासे प्रमु परम प्रसन्न हुए । श्रीधर भगवान्के मुरछी-मनोहर रूपके उपासक पे । वे भगवान्के 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बासुरेग' इन मधुर नामोंका सदा संकीर्तन करते रहते थे, इस-लिये उन्हें प्रमुने श्रीकृष्ण-रूपके दर्शन कराये । प्रभुके श्री-विप्रहमें अपने इष्टरेक्के दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हुए । वे म्रिष्टिंत होकर गिर पड़े श्रीर सक्तोंने उन्हें एक ओर लिटा दिया ।

अब मुरारी गुप्तकी बारी आयी। मुरारी परम धार्मिक तथा विश्वद वैष्णव तो थे, किन्तु उन्हें तर्क-वितर्क और शास्त्रार्थ करनेका कुछ व्यसन-सा था। प्रमुने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—'मुरारी: नुम्हारे भक्त होनेमें यही एक अपूर्णता है, तुम श्रुष्क वाद-विवाद करना स्वाग दो। अध्यात्म-शास्त्रोंमें मिक्त-मन्योंको ही प्रधानता दो।'

मुरारी गुप्तने कहा—-भैं वाद-विवाद और तर्क-वितर्क और कहाँ <sup>करता</sup> हूँ, केवल विद्वानोंके समीप कुछ प्रसङ्ग 'चल्नेपर कह देता हूँ।' प्रमुने कहा—'अद्वैताचार्यके साय प्रुम तर्क-किर्त तर्र किया करते ! क्या उनसे तुम अद्वैत वेदान्तकी वार्ते नहीं वधारा करते !'

इसपर अद्वैताचार्यने प्रमुसे पृछा---'प्रमो ! क्या व्हैं<sup>त</sup> वेदान्तकी वार्ते करना ख़रा काम है !'

प्रसुने कुछ मुस्कराते हुए कहा—'बुरा काम कीन बतल है! बहुत अच्छा है, किन्तु जिन्होंने मिक-पयका अनुसरण किं है, उन्हें इस प्रकारकी सिद्धियों और प्रक्रियाओंके चक्करमें एईने का प्रयोजन ही क्या है !' यह कहकर प्रमु गम्भीर घोष्से (छ स्क्रीकको पढ़ने छने—

> न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। न खाध्यायस्तपस्त्यागी यथा भक्तिर्ममीर्जिता॥

(श्रीमज्ञा० ११ । १४ । १४) प्रश्नमी ऐसी आज्ञा झुनकर सुरारी जुर हो गये । हवर प्रश्नमे कहा—'सुरारी ! तुर्ग्हें महाकी सिद्धिके लिये प्रिक्षियां<sup>की</sup> शरण लेनेकी क्या आवश्यकता है ! तुम्हारे भगवान् तो ज<sup>स्त</sup> सिद्ध हैं । तुम तो प्रशुक्ते जन्म-जन्मान्तरोंके भक्त हो । हर्ग्सार्

ही हो । अपने रूपका तो स्मरण करो ।' सुरारी राम-भक्त थे, प्रसुके स्मरण दिलानेपर वे अपने इष्टदेवका ध्यान करने लगे । उन्हें ऐसा मान हुआ, कि <sup>है</sup> साक्षात् हन्दमान् ही हूँ और अपने इष्टदेवके चरणोंमें बैठा हुआ

के समान तुम्हारा भाव और विश्रह है। तुम साक्षात् हन्<sup>मार्</sup>

जनकी पूजा कर रहा हूँ । उन्होंने ऊपरको आँख उठाकर प्रमुक्ती ओर देखा । उन्हें प्रमुक्ता रूप अपने इष्टदेव सीतारामके ही रूपमें दिखार्य देने लगा । अपने इष्टदेवको प्रमुक्ते श्रीविप्रहक्ते रूपमें देखकर मुरारी गद्गद कण्ठसे स्तृति करने ज्ये और बार-बार सूमिपर लेटकर साधाङ्क प्रणाम करने लगे ।

प्रमुक्ते बरदान माँगनेकी आज्ञापर हाय जोड़े हुए मुरारीने अविचल श्रीराम-मक्तिकी ही प्रार्थना की, जिसे प्रमुने उनके मस्तक-पर अपने पाद-पद्म रखकर प्रेमपूर्वक प्रदान की ।

् इसके अनन्तर एक-एक करके सभी भक्तोंकी बारी आयी । सद्देत, श्रीवास, वासुदेव सभीने प्रभुसे अहेतुकी भक्तिकी ही शार्यना की । हरिदास अपनेको बहुत ही दीन-हीन, कङ्गाल और अधम समझते थे। उन्हें प्रमुक्ते सम्मुख होनेमें सङ्कीच होता या, इसलिये वे सबसे दूर भक्तोंके पीछे छिपे हुए बैठे ये । प्रमु-ने गम्भीर भावसे कहा-- 'हरिदास ! हरिदास कहाँ है ! उसे **इमारे** सामने लाओ ।' सभी भक्त चारों ओर हरिदासजीको खोजने छगे, हरिदासजी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे ये। भक्तोंने उन्हें प्रमुके सम्मुख होनेको कहा, किन्तु वे तो प्रेममें बेसुध थे। मर्कोने उन्हें उठाकर प्रमुके सम्मुख किया । हरिदासको सम्मुख देखकर प्रमु उनसे कहने छगे--- 'हरिदास ! तुम अपनेको नीच मत समझो। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी-तुम्हारी एक ही जाति है। जो तुम्हारा स्मरण-ध्यान करते हैं, वे मानो मेरी ही पूजा करते

वेंत पड़ रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था, वे बेंत तो मेंती ही पीठपर पड़ रहे थे । देख छो, मेरी पीठपर अभीतक निशान बने हुए हैं। सभी मक्तोंके कष्टोंको में अपने उपर है शेलता हूँ । इसीलिये मारी-से-मारी कष्ट पड़नेपर मी मक्त दु<sup>ढी</sup> नहीं होते । कारण कि जो छोग भक्तोंको कष्ट देते हैं, वे मार्ग मुने ही कष्ट पहुँचाते हैं। इसीटिये अब मैं दुर्होका संहार <sup>ह</sup> करके उद्घार करूँगा । तुमने मुझसे दुर्होंके संहारकी प्रार्थना <sup>नहीं</sup> की थी। किन्छु उनकी बुद्धि-शुद्धि और कल्पाणकी ही प्रार्थना <sup>ही</sup> थी । इसलिये अब मैं अपने सुमधुर नाम-संकीर्तनद्वारा दुर्होक

उद्धार कराऊँगा। मेरे इस कार्यमें जाति-वर्ण या ऊँच-नीचन विचार न रहेगा । मेरे नाम-संकीर्तनसे सभी पायन बन सँ<sup>केती</sup>।

अब तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे माँगी ? हाय जोडे हुए दीन-मावसे हरिदासजीने कहा-हिंदा देनेयालोंमें श्रेष्ठ । हे दयाला । हे प्रेमायतार । यदि आपकी 🕬 मुशे वरदान ही देनेकी है, तो मुशे यही वरदान दीजिये, कि में सदा दीन-हीन, कङ्गाल तथा निष्किश्चन अमानी ही बना र्हें। मुसे प्रमुके दास होनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रका<sup>र्का</sup> अभिमान न हो, मैं सदा वैष्णवोंकी पद्धू लिको अपने मस्तक्<sup>की</sup> परम भूपण ही समझता रहूँ, वैष्णवोंके चरणोंमें मेरी सदा प्री<sup>ति</sup>

बनी रहे । इसी वरदानकी में प्रमुक्ते निकटसे याचना करता हूँ।

इनकी इस प्रकारकी वर-याचनाको सुनकर मक्तमण्डलीमें चतुर्दिक्से आनन्दप्यनि होने लगी । सभी हरिदासजीकी भक्ति-माननाकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ।

मुकुन्द दत्तसे भी पाठक अपरिचित न होंगे। वे भी वहाँ उपस्पित पे, किन्तु अपनेको प्रमु-दर्शनका अनिधकारी समझ-कर दूर ही वैठे रो रहे पे। श्रीवास पण्डितने उरते-उरते प्रार्थना की-प्रमो । ये मुकुन्द आपके अत्यन्त ही प्रिय हैं, इनके ऊपर भी हपा होनी चाहिये। ये अपनेको प्रमुक्ते दर्शनतकका अधिकारी नहीं समझते।

प्रमुने कुछ रोपके स्वर्से गम्भीर भावसे कहा—'मुकुन्दकें जगर छमा नहीं हो सकती। ये अपनेको वैसे तो भक्त करकें मिस्द करते हैं, किन्तु वार्ते सदा तार्किकों-सी किया करते हैं। वैष्णव-छीछांओं पिण्डतसमाजर्मे बैठकर बाजीगरका खेळ बताते हैं और अपनेको बड़ा भारी विद्वान् और ज्ञानी समझते हैं। स्कें भागान्के दर्शन न हो सकेंगे।'

ं रोते-रोते मुकुन्दने श्रीवासके द्वारा पुछवाया, हम कभी भी भगवद्-कृपाके अधिकारी न बन सकेंगे ? इनके कहनेपर श्रीवास पण्डितने पूछा—'प्रभो ! मुकुन्द जिज्ञासा कर रहे हैं, कि हम कभी भगवत्-कृपाके अधिकारी बन भी सकेंगे ?'

प्रमुने कुछ उपेक्षा-मावसे उत्तर देते हुए कहा—'हाँ, कोटि जन्मोंके बाद अधिकारी बन सकते हो ।' इतना सुनते ही

#### ं श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २ ২০০ मुकुन्द आनन्दमें विमोर होकर चृत्य करने छगे और प्रेसं

सही, कमी होंगे तो सही' नृत्य करने लगे। वे खपं ही <sup>वही</sup> जाते । कोटि जन्मोंकी क्या बात है । थोड़े ही काल्में को<sup>हि</sup> जन्म बीत जायँगे । बहुत काल्टमें भी बीता, तो भी तो अन्तर्ने हमें प्रमु-कृपा प्राप्त हो सकेगी। बस, भगवत्-कृपा प्राप्त होनी चाहिये, फिर चाहे बद्द कभी क्यों न प्राप्त हो !' इनकी ऐसी भानन्द-दशाको देखकर समी मक्तोंको बहा ही आश्चर्य हुआ। वे इनकी ऐसी दढ़ निष्ठाको देखकर अवाक् रह गये। अन्त<sup>में</sup> प्रमुने इन्हें प्रेमाञ्जिन प्रदान करते हुए कहा—'मुकुन्द ! हुन-ने अपनी इस अविचल निष्ठासे मुझे खरीद लिया। सच्मुव

पुलकित होकर गद्गद कण्ठसे यह कहते हुए कि 'कभी होंगे ते

अधिकारी हो । तुमने ऐसी बात कहकर, मेरे आनन्दकी और जैसी उच्च निष्ठा साधारण छोगोंमें होनी अत्यन्त ही कठिन है। तम भगवत्-कृपाके अधिकारी वन गये। मेरे तेजोमय हर्पके दर्शन करो ।' यह कहकर प्रमुने उन्हें अपने तेजोमय रूपके दर्शन कराये और मुकुन्द उस अजीकिक रूपके दर्शनसे मृहित होकर पृथ्वीपर 'गिर पड़े । फिर सभी मक्तोंने अपनी-अपनी

भावनाके अनुसार स्यामवर्ण, मुरलीमनोहर, सीताराम, राधाकृष्ण, देवी-देवता तथा अन्य मगवत्-रूपोंके प्रमुके शरीरमें दर्शन किये।

दक्षों गुणा बढ़ा दिया । मुकुन्द ! तुम्हारे-जैसा वैर्य, तुम्हारी-

तुम परम वैष्णव हो, तुम्हारी ऐसी दढ़ निष्ठांके कारण <sup>हो</sup>ी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा । तुम भगवद्-कृपाके सं<sup>वेक्के</sup>

## भगवद्भावकी समाप्ति

सहएपूर्वे हिपितोऽस्मि हृष्ट्वा भयेन च प्रध्यधितं मनी मे । तदेव मे दर्शय देव क्यं प्रसीद देवेश जगक्षिवास ॥७ (गीता ११) ४२)

संसारमें यह नियम है, जो मनुष्य जितना बोझ ले जा जिता है, समझदार लोग उसके ऊपर उत्तना ही बोझ लादते हैं। यदि कोई अज्ञानवरा किसीके ऊपर उसकी शक्ति अधिक तोझ लाद दे तो या तो वह उस बोझको बीचमें ही गिरा देगा ग उससे मूर्कित होकर स्वयं ही भूमिपर गिर पहेगा। इसी कार भगवान अपने सम्पूर्ण तेज अथवा प्रेमको कहीं प्रकट हों करते। जहाँ जैसा अधिकारी देखते हैं वहाँ वैसा ही अपना रुप बना लेते हैं। भगवान्के तेजकी तो बात ही दूसरी है,

अमानान्का निश्वक्ष देखनेके अनन्तर अर्जुनने प्रापंता की—हे नेता ! हे सम्पूर्ण नमत्क एकमान्न आधार ! आपके हस खळीकिक, देख और पहिले की न हेखे आनेवाले क्ष्यको देखकर मुन्ते परम तावता प्राप्त हुई, किन्मु प्रमो ! अब न आने क्यों भेरा मन अपसे 'ध्याकुरू-ता हो रहा है । आपके हस असह तेजको ख्या अधिक सहन करोने असम है । हसलिये हे कुणाले ! मेरे जपर प्रस्त होकर अपने नहीं प्राप्त हमें किरने दिखाहुये। मेरे जपर प्रस्त होकर अपने नहीं प्राप्त हमें किरने दिखाहुये। मेरे जपर प्रस्त होकर अपने नहीं प्राप्त हमें किरने दिखाहुये।

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २ ろっさ मनुष्यों में भी जो सदाचारी, तपस्वी, कर्मनिष्ट. संयमी, संबंधि तया तेजस्वी पुरुप होते हैं उनके सामने भी क्षद प्रकृतिके असंदर्भ भौर इन्द्रियलोलुप पुरुप अधिक देरतक बैठकर बी नहीं कर सकते। उनके तेजके सम्मुख उन्हें अधिक हैं। ठहरना असहा हो जाता है। किसी विशेष कारणवरा उन्हें ही ठहरना भी पड़े तो वह समय भार-सा माळ्म पड़ता है। इसी<sup>हिरे</sup> मगवान्के असली तेजके दर्शन तो मायावद जीवको इस पाँब

भौतिक शरीरसे हो ही नहीं सकते । उन्हें भगवान्के मायाविधि तेजके ही दर्शन होते हैं, तमी तो मगवानने अर्धनको विश्वहर दिखानेपर भी पीछेसे संकेत कर दिया था, कि यह जो रूप हैं

दिखाया था, यह भी एक प्रकारसे मायिक ही है। मांगाई जीवको शुद्ध स्वरूपके दर्शन हो ही कैसे सकते हैं, इतनेपर में उसके पूर्ण तेजको अधिक देर सहन करनेकी देवताओंतक शक्ति नहीं । फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या ! मर्कोंके हर्य एक प्रकारकी अपूर्व ज्योति निरन्तर जलती रहती है, कि प्रत्यक्षरूपसे उन्हें भी अधिक ज्लाक भगवान्का तेही<sup>म्प</sup> क्राञ्च समझ हो जाता है

भ़्रुंच्छा ही.नहीं करते । मगवत्-इच्छासे कभी स्वतः ही हो जाय जो यह बात दूसरी है ।

प्रमुक्तो भगवत्-भावमें पूरे सात प्रहर बीत गये । दिन गया,
पित्रका भी अन्त होनेको आया, किन्तु प्रमुक्ते तेज अथवा
रेश्वर्षमें किसी भी प्रकारका परिवर्तन नहीं दिखायी दिया । भक्त
प्रांके-ल्यां बैठ थे, न तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और
न कोई पैर फैलकर सोया। चारों ओरसे प्रमुक्ते बेरे हुए बैठे ही
रहें। पित्रके अन्त होनेपर प्रभातका समय हो गया। अहैताचार्यने
देखा, समी मक घबड़ाये छुए-से हैं, वे अब अधिक देरतक
प्रमुक्ते अलीकिक तेजको सहन नहीं कर सकते । अतः उन्होंने
श्रीवास पण्डितके कानमें कहा—'हम साधारण संसारी लोग
प्रमुक्ते इस असब तेजको और अधिक देरतक सहन करनेमें
असमर्थ हैं, अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे प्रमुक्ते
इस भावका शान हो जाय।'

श्रीवास पण्डितको अहैताचार्यकी यह सम्मति बहुत ही सिंखुक प्रतीत हुई । उनकी बातका समर्थन करते हुए वे बोले—'हाँ, आप ठीक कहते हैं । इस ऐखर्यमय रूपकी अपक्षा तो हमें गौररूप ही प्रिय है । हम समी मिलकर प्रमुसे प्राप्तना करें कि प्रभो ! अब इस अपने अहुत अलैकिक मावको संवरण कीजिये और हम लोगोंको फिर उसी गौररूपसे दर्शन दीजिये ।' श्रीवासजीकी यह बात समीको पसन्द आयी ै

सभी द्याय जोड़कर स्तृति करने जगे—प्रमो! अन अपने एर ऐसर्यको अप्रकट कर छीजिये। इस तेजसे हम संसरी की जल जायँगे। हममें इसे अधिक काल सहन करनेत्री हाँड नहीं है। अब हमें अपना वही असली गीरक्प दिखरें। मर्जोंको ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रमुने बड़े ज़ीरके साय एक इंडों गारों। हुंकार मारते ही उन्हें एकदम मुर्ली आ गयी और वृंगे आनेपर यह कहते हुए कि 'अच्छा तो लो अब हम नातें। अचेतन होकर सिंहासनपरसे भूमिपर गिर पड़े। मर्जोन जलीं। ठाकर प्रमुको एक सुन्दरसे आसनपर लिटाया, प्रमु मूर्गें दशामें ज्यों-के-यों ही पड़े रहे। तनिक भी इधर-उधरको गी हिले-कुले।

प्रसुको मूर्छित देखकर सभी भक्त विशिष माँतिक उपहाँ करने छने। सुमित केकर प्रमुक्तो वायु करने छने। सुमित केकर प्रमुक्तो वायु करने छने। सुमित केळ थयवा शीतछ छेप प्रमुक्ते नस्तकपर छेपन करने छने किन्द्र प्रमुक्ती मूर्छा भङ्ग नहीं हुई। प्रभुक्ती परीक्षाके विविष्ठ अद्वेत और श्रीवास आदि प्रमुख भक्तोंने प्रभुक्ते सम्पूर्ण शरीर परीक्षा की। उनकी नासिकाके सामने बहुत देरतक हाए एवं रहे, किन्द्र साँस विछक्तछ चछता हुआ माल्य मही पड़ता था। हाम-परि तथा शरीरके सभी अङ्ग-प्रस्कृत संवास्त्रस्य से वने ही ये। जिस अङ्गको जैसे भी डाछ देते, वह वैसे ही पड़ा रहता। किसी प्रकारको चैतन्यपनेकी चेष्टा किसी भी अङ्गसे प्रतीत नहीं होती था। प्रमुक्ती ऐसी दशा देखकर सभी मक्तोंको वंडा मारी

206

भय-सा प्रतीत होने छगा । वे बार-बार प्रभुके इस वाक्यको स्मरण करने छंगे—'भच्छा तो छो अब हम जाते हैं।' बहुत-से तो इससे अनुमान लगाने लगे, कि प्रमु सचमुच हमें छोदकर चले गये । बहुत-से कहने लगे—'यह बात नहीं, वह तो प्रमुके ऐग्रर्य और तेजके सम्बन्धका भाव था, हमारे गौरहरि तो योड़ी देरमें चैतन्य-लाम कर लेंगे।' किन्तु जनका यह भनुमान ठीक होता दिखायी नहीं देता था, प्रातःकालसे प्रतीक्षा करते-करते दोपहर हो गया, किन्तु प्रभुकी दशामें कुछ मी परिवर्तन नहीं हुआ । वे उसी भाँति संज्ञारा्न्य पद्दे रहे । · ज्येष्ठका महीना था, भक्तोंको बैठे-बैठे तीस घण्टे हो गये थे। प्रमुकी दशा देख़कर सभी व्याकुछ हो रहे थे'। सभी उसी

भगवद्भावको समाप्ति

भावसे प्रमुको घेरे हुए बैठे थे, न कोई शौच-कानको गया और न किसीको भूल व्यासकी सुधि रही, सभी प्रभुके भावमें अधीर इए चुपचाप बैठे थे। बहुतोंने तो निश्चय कर लिया था, कि यदि प्रमुक्तो न्वेतनता ठाम न हुई तो हम भी यहीं बिना खाये-पीये प्राण त्याग देंगे । इसी उद्देश्यसे वे बिना रोये-पीटे धैयेंके साय प्रमुके चारों ओर बैठे थे। कल प्रातःकाल श्रीवास पण्डित-के घरके किवाइ जो बन्द किये गये थे, वे ज्यों-की-त्यों बन्द ही थे, प्रातःकाल कोई भी कहीं निकलकर बाहर नहीं गया। इस घटनाकी सूचमा शचीमाताको भी देना उचित नहीं समझा गया । क्योंकि वहाँ तो प्रायः सब-के-सब अपने-अपने प्राणींकी बाजी लगाये हुए बैठे थे। इसी बीच एक भक्तने कहा-

'अनेकों बार जब प्रभु मूर्छित हुए हैं, तो संकीर्तनकी एए प्ति सुनकर ही सचेत हुए हैं। क्यों नहीं प्रमुको चैतन्त रुप्भ फरानेके निमित्त संकीर्तन किया जाय। यह बात स्मीरी पसःद आयी और सभी चारों ओरसे प्रमुको बेरकर संबीत करने लगे। सभी मक्त अपने कोमङ कण्डोंसे करणा नि हारमें ताछ-स्वरके साय-वाद्य बजाकर-

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

3.5

हरे राम हरे राम राम राम हरें हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

--- इस महामन्त्रका संकीर्तन करने छगे । संकीर्तनकी <sup>तर</sup>

भीगन-संघारी, प्राणोंसे भी प्यारी धुनिको सुनकर प्रमुके शरीर

रोगाधा-से होने लगे । समीको प्रमुका शरीर पुलकित-सा प्र<sup>की</sup>

होने लगा। अब तो मक्तोंके आनन्दकी सीमा नहीं रही।

गाग संकीर्तन छोड्करः

जिल्ला हुए कि कार्य

सकनेके कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। कोई शङ्ख बजाने ल्गा, कोई शीतल जल लेकर प्रमुके श्रीमुखर्मे धीरे-धीरे डालने

लगा । इस प्रकार श्रीवासजीका सम्पूर्ण घर उस समय भानन्दका तरिहत सागर ही वन गया। जिसमें भक्तोंकी प्रसन्नताकी हिलोरें उठ-उठकर दिशाओंको गुँजाती हुई मीपण शब्द कर रही थीं।

थोड़ी ही देरके अनन्तर प्रभु आँखें मलते हुए निदासे जागे हुए मनुष्यकी माँति उठे और अपने चारों ओर भक्तोंको एकत्रित और बहुत-सी अभिपेककी सामग्रियोंको पड़ी हुई देख-

कर आश्चर्यके साथ पूछने छगे—'हैं, यह क्या है ! हम कहाँ भा गये हैं आप सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं है आप सब

ग्रेग इस प्रकार विचित्र मावसे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं ? प्रभुके इन प्रश्नोंको सुनकर भक्त एक दूसरेकी ओर देख-

कर मुस्कराने छगे। प्रभुके इन प्रश्नोंका किसीने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। इसपर प्रभुने श्रीवास पण्डितको सम्बोधन करके पूछा--'पण्डितजी ! वताइये न, असली बात क्या है ! हमसे कोई चन्नलता तो नहीं हो गयी, अचेतनावस्थामें हमसे कोई अपराध तो नहीं वन गया ! मामला क्या है, ठीक-ठीक बताते क्यों नहीं ? अपनी हँसीको रोकते हुए श्रीवास पण्डित कहने छगे---'अब हमें वहकाइये नहीं। बहुत बननेकी चेष्टा न कीजिये। अब

यहाँ कोई अस्मानेकान नहीं के 19

#### श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

200

प्रसुने दुगुना साक्षर्य प्रकट करते हुए कहा-कें बहफाना, बताते क्यों नहीं ? बात क्या है !'

इसपर बातको टालते हुए श्रीवासजीने कहा—'कुछ हैं। भाग संकीर्तनमें अचेत हो गये थे, इसलिये आपको वैतन्यका करानेके निमित्त सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे।'

इस बातको छुनकर कुछ लिजत होते हुए प्रपुने करा 'अच्छा, तो ठीक है। आपलोगोंको हमारे कारण बर्ग। हुआ। आप सभी लोग हमें क्षमा करें। बहुत समय बीत मा अब चलकर स्नान-सन्ध्या-बन्दन करना चाहिये। माह्य है है अभी प्रातःकालीन सन्ध्या भी नहीं हुई।' यह सुनका म भक्त कान-सन्ध्याके निमित्त गङ्गानीकी ओर चले गये।



### प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान

चाम्भिः स्तुवन्तो मनसा सरन्तः स्तन्वा नमन्तोऽध्यनिशं न तृप्ताः।

मकाः स्वयम्नेत्रजलाः समयः

मायुईरेरेव समर्पयन्ति॥ 🕸

(हरि॰ स॰ सु॰ १८। ३८)

जिन्हें भगवत्-मिकिकी प्राप्ति हो गयी है, जो प्रसु-प्रेममें भगवत् का गये हैं, उनके सभी कर्म लेक-बाब हो जाते हैं। क्षिण किसा किसी उदेश्यकी पूर्तिके लिये की जाती है, उसे कर्म कहते हैं, किस्तु वैसे ही निरुद्धश्यक्षिये केवल करनेके ही निमित्त जो चेष्टाएँ या क्रियाएँ होती हैं, उन्हें लीला कहते हैं। बालकोंकी सभी चेष्टाएँ ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इन्द्रिय-

# इन प्रमुक्ते त्यारे मक्तींका जीवन वैसा होता है ? वे आयुको कैसे निवाते हैं उसीका वर्षन है—'प्रमुक्ते प्यारे मक्त जपनी वाणीसे निरम्त सुमधुर हिनामका उचारण करते रहते हैं अथवा लोगोंसे विकास हिनामका उचारण करते रहते हैं अथवा लोगोंसे विकास हिनामको विकास सुरती-मनोहरके सुम्दर रूपका चिन्तन करते रहते हैं और ग्रशिस्त उनके लिये सहा दयक-प्रणाम करते रहते हैं। वे सदा विकास-से, पागल-से, अधीर-से तथा अनुस्ते से दी मने रहते हैं। उनके नेगोंसे सदा जब टपकता रहता है, इस मकार ये धानी सम्पूर्ण आयुको श्रीहरि आवान्तके ही निमित्त समर्पण कर देते हैं। (श्राह, वे मावन्त-मक चन्य हैं) रुष

निरुदेश्य भावसे होती हैं। मक्तोंकी सभी चेटाएँ स्पी प्रकारी होती हैं, इसीलिये उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहनें प्राचीन परिपाटी चली शायी है। मक्तोंकी लीलाएँ प्रायः बल्के की लीलाओंसे बहुत ही अधिक मिलती-जुलती हैं। जहाँ लेक लजाका भय है, उहाँ किसी बस्तुके प्रति अरलीलताके कर्म पृणाके भाव हैं और जहाँ दूसरोंसे मयकी सम्भावना है, बीं असली प्रेम नहीं। विना असली प्रेमके विद्युद्ध लीला हो ही बीं सकती। अतः लजा, पृणा और भय ये खार्यजन्य मोहके पोर्क भाव हैं। मक्तोंमें तथा बालकोंमें ये तीनों भाव नहीं होते, हमें

जन्य सुख-खार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता। वे तो वेते हैं

जनका हृदय विश्चद्ध कहा जाता है!

प्रेममें उन्मत हुआ भक्त कभी तो हँसता है, कभी रेता है, कभी रोता है और कभी संसारकी लोक-लाज होड़कर दिगर्मर वेशसे ताण्डव-म्टरय फरने लगता है! उसका चलना विविध है। वह विलक्षण-भावसे हँसता है, उसकी चेहामें उन्माद है, उसकी भाषणमें निर्श्वता है और उसकी भाषा संसारी-भाषाहे विव

ही है। वह बालकोंकी भाँति सबसे प्रेम करता है, उसे किहीं भय नहीं, किसी बातकी ल्ला नहीं, नंगा रहे तो भी बेता की बल्ल पहिने रहे तो भी वेसा ही। उसे बाहा वर्लोकी हैं अपेक्षा नहीं, वह संसारके विधि-नियेषका गुलाम नहीं! अवधून नियानन्दनीकी भी यही दशा थी। बत्तीस वर्षि अवस्या होनेपर भी वे सदा बाल्यमावर्मे ही रहते। मालती देवीं

स्खे सानोंको मुँहमें लेकर बर्बोकी माँति चूसते, अपने हाथसे दारु-मात नहीं खाते, तनिक-तनिक-सी बातोंपर नाराज़ हो जाते और उसी क्षण बाटकोंकी माँति हँसने छगते । श्रीवासको पिता कहकर पुकारते और उनसे बच्चोंकी भाँति हठ करते। गौराङ्ग रन्हें बार-बार समझाते, किन्तु ये किसीकी एक भी नहीं छुनते। सदा प्रेम-शाइणी पान करके उसीके मदमें मत्त-से वने रहते। ्रारीरका होश नहीं, वक्ष गिर गया है, उसे उठानेतककी भी सुध नहीं है। नंगे हो गये हैं तो नंगे ही बाजारमें घूम रहे हैं। खेल कर रहे हैं तो घण्टोंतक उसीमें लगे हुए हैं। कभी बाउकोंके साथ खेलते, कभी भक्तोंके साथ कीड़ा करते, कभी-कभी गौरको भी अपने बाल-कौत्हलसे सुखी बनाते । कभी मालतीदेवीको ही थासल्य-झुख पहुँचाते, इस प्रकार ये समीको भिनी सरलता, निष्कपटता, सहृदयता और बाल-चपलतासे दा भानन्दित बनाते रहते थे ।

ग्वा आनान्द्रत बनात रहत थं।
एक दिन ये श्रीवास पण्डितके घरके आँगनमें खड़े-ही-खड़े

छ खा रहे थे, इतनेमें ही एक कीआ ठाकुरजीके छुतके दीपगित्रको उठा ले गया। इससे मालतीदेवीको बड़ा दुःख हुआ।

गिताको दुखी देखकर ये बालकॉकी मॉति कीएको दुकड़ा

देखते हुए कहने लगे। बार-बार कीएको पुचकारते हुए

गायनके स्वरमें सिर हिला-हिलाकर कह रहे थे—

फीवा मैया बा जा, हुथ यतासे खा जा।

मेरा दीपक दे जा, अपना दुकड़ा छे जा॥

अम्मा बेठी रोवे, बाँस्से मुँह घोवे।
उनको घीर बँघा जा, कीआ मेया जाजा।
दूध यतासे खा जा, आ जा प्यारे जाजा।
सचमुचमें इनकी बात सुनकर क्ष्मुं आ जल्दीसे अकर है
पीतलके पात्रको इनके समीप डाल गया। माताको इससे से
प्रसन्नता हुई और वह इनमें ईन्नरमायका अनुमव करने हमी
तब आप बड़े जोरोंसे खिलखिलाकर हँसने लगे और तही

कीका मेरा भैया, मेरो प्यारी मैया। मेरा वह प्यारा, बेटा है तुम्हारा॥ मैंने पात्र मँगायाहै, उससे जल्द मँगायाहै। अब दो मुक्ते मिठाई, लड्डू बालूसाई॥

माता इनकी इस बाल-चपलतासे बड़ी ही प्रसन ही अब आप जल्दीसे घरसे बाहर निकले। बाजारमें होकर पागलें तरह दोहते जाते थे, न कुछ शरीरका होश है, न रात्ते प्रभ, किथर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका भी डूं पता नहीं है। रास्तेमें भागते-भागते लेंगोटी खुल गयी, लें जल्दीसे सिरपर लपेट लिया, अब नंगे-चड़गे, दिगम्बर शिवकी गीत गालवन-गुल करते जा रहे हैं। रास्तेमें लड़क ताली पीटते हैं। इनके पीछे दोह रहे हैं, किन्तु इन्हें किसीकी कुछ परवा में नहीं। जोरीसे चौकड़ियाँ भर रहे हैं। इस प्रकार विदर्भ नाशवस्थामें आप प्रमुक्ते घर पहुँचे। प्रमु उस समय अपर

प्राणेश्वरी विष्णुप्रियाजीके साथ बैठे हुए कुछ प्रेमकी बाते कर रहे ये, विष्णुप्रिया धीरे-धीरे पान लगा-लगाकर प्रभुको देती जाती यीं और प्रभु उनकी प्रसन्नताके निमित्त त्रिना कुछ कहे खाते जाते थे। वे क्रितने, पान खा गये होंगे, इसका न तो विष्णुप्रियाजीको ही पता या, न प्रभुको ही । पानका तो बहाना षा, असल्में तो वहाँ प्रेमका खान-पान हो रहा था। इतनेमें ही ये नंगे-धइंगे उन्मत्त अवधृत पहुँच गये। आँखें ठाछ-ठाठ हो रही हैं, सम्पूर्ण शरीर धृष्टि-धूसरित हो रहा है । कँगोटी सिरसे लिपटी हुई है। शरीरसे खूब छम्बे होनेके कारण दिगम्बर-वेशमें ये दूरते देवकी तरह दिखायी पहते थे । प्रमुके समीप आते ही ये पागडोंकी तरह हुँ-हुँ करने छगे। विष्णुप्रियाजी इन्हें नम्न देखकर जल्दीसे घरमें भाग गयी और जल्दीसे किवा**ड** बन्द कर लिये। राचीमाता भीतर बैठी हुई चर्खा चला रही थीं, अपनी बहुको इस प्रकार दौड़ते देखकर उन्होंने जल्दीसे पूछा—'क्यों, क्यों क्या हुआ 🕫 विष्णुप्रिया मुँहमें वस्न देकर हँसने छगीं। माताने समझा निमाईने जरूर कुछ कौत्रहरू किया है। अतः वे पूछने लगी---'निमाई यहीं है या बाहर चला गया ?'

निर्मार यहीं है या बाहर चला गया ? अपनी हैंसीको रोकते हुए हाँफते-हाँफते विष्णुप्रियाजीने कहा—'अपने बड़े बेटेको तो देखो, आज तो वे सचमुच ही अवधूत बन आये हैं।' यह मुनकर माता बाहर गयी और

निताईकी इस प्रकारकी वाल-क्रीड़ाको देखकर हँसने लगी।'



इसके अनन्तर प्रभुने निताईके पादपद्योंमें स्वयं ही सुगन्धित चन्दनका लेप किया, पुष्प चढ़ाये और उनके चरणोंको अपने हार्योसे पखारा । निताईका पादोदक सभी मर्कोंको वितरित किया गया। सभीने बड़ी श्रद्धा-मक्तिके साथ उसका पान किया। , शेप मी बचा उस सबको प्रभु पान कर गये और पान करते इए बोले—'आज हम कृतकृत्य हुए। आज हमारा जन्म सफल 🛚 🕄 अ। आज हमें यथार्थ श्रीकृष्ण-भक्तिकी प्राप्ति हुई । श्रीपादके

चरणामृतपानसे आज हम धन्य हुए।' इस प्रकार सभी भक्तोंने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की । , भाग्यकी सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवान्की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई। भगवान् अपनी पूजासे उतने सन्तुष्ट नहीं होते, जितने अपने भक्तोंकी पूजासे सन्तुष्ट , उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे तो भक्त ही , नहीं, ययार्थ मक्त तो वही है जो मेरे मक्तोंका मक्त हो। मगवान् स्वयं कहते हैं---

ये में भक्तजनाः पार्थन में भक्ताश्च ते जनाः। मद्रकानाञ्च ये भकास्ते में भक्तमा मताः॥\* (श्राविपुराय) क्योंकि भगवान्को तो मक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं। जो

🕾 मगवान् अञ्च नके प्रति कहते हैं-- 'हे पार्थ ! जो मनुष्य मेरे ही मक हैं वे मक नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तीं-

के सक है।

١.

प्रभुने नित्यानन्दजीसे पूछा—'श्रीपाद! आज तुम्ने ब् क्या स्वांग बना लिया है ? बद्धत चश्चलता अच्छी नहीं। जर्रते लँगोटी बाँधे।' किन्तु किसीको लँगोटीकी सुधि हो तब तो छे बाँधे। उन्हें पता ही नहीं कि लँगोटी कुहाँ है और उसे बाँका कहाँ होगा! प्रभुने इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दीसे अपना प खब इनकी कमरमें स्वयं ही बाँध दिया और हाय पुक्तक अपने पास बिठाकर धीरे-धीरे पूछने लगे—'श्रीपाद, इति आ रहे हो ! तुम्हें हो क्या गया है ! यह धुलि सम्पूर्ण हार्ति

क्यों लगा ली है ? श्रीपाद तो यर्क थे, उन्हें शरीरका होश कहाँ, चारों के देखते हुए पागडोंकी तरह 'हूँ-हूँ' करने छगे। प्रभु र्वि प्रेमकी इतनी ऊँची अवस्थाको देखकर अखन्त ही प्रसन इर उसी समय उन्होंने सभी भक्तोंको बुळा लिया। भक्त भा<sup>न्त्रक</sup> नित्यानन्दजीके चारों ओर बैठने छगे । प्रमुने नित्यानन्द्र्जी प्रार्थना की---'श्रीपाद ! अपनी प्रसादी छँगोटी कृपा करके ! प्रदान कीजिये ।' नित्यानन्दजीने जल्दीसे सिरपरसे हँ<sup>की</sup> खोलकर फेंक दी। प्रमुने वह लँगोटी अत्यन्त ही भक्तिगर साय सिरपर चढ़ायी और फिर उसके छोटे-छोटे बहुत-से हुँ किये । समी मक्तोंको एक-एक दुकड़ा देते हुए प्रमुने कहा--प्रसादी चीरको आप सभी छोग खूब सुरक्षित रखना।' प्र<sup>मु</sup> भाजा शिरोधार्य करके समीने उस प्रसादी चीरको गलें<sup>में व</sup> डिया, किसी-किसीने उसे मस्तकपर रख **डिया** ।

चन्दनका लेप किया, पुष्प चढ़ाये और उनके चरणोंको अपने द्यार्पोसे पखारा । निताईका पादोदक सभी भक्तोंको वितरित किया गया। सभीने बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ उसका पान किया। शेप जो बचा उस सबको प्रभुपान कर गये और पान करते हुए बोले—'आज हम कृतकृत्य हुए । आज हमारा जन्म सफल 🖫 । आज हमें यथार्थ श्रीकृष्ण-मक्तिकी प्राप्ति हुई । श्रीपादके

चरणामृतपानसे भाज हम धन्य हुए।' इस प्रकार सभी भक्तोंने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की । माग्यकी सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवान्की यथार्थ पूजा तो भाज ही हुई। भगवान् अपनी प्जासे उतने सन्तुष्ट नहीं होते, जितने अपने मक्तोंकी पूजासे सन्तुष्ट होते हैं। उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही मक्त हैं, वे तो भक्त ही नहीं, ययार्थ मक्त तो वही है जो मेरे मक्तोंका मक हो। मगवान् स्त्रयं कहते हैं---

ये में भक्तजनाः पार्थन में भक्ताश्च ते जनाः। महक्तानाञ्च ये भकास्ते में मकतमा मताः ॥# ( भ्रादिपुराय ) क्योंकि मगवान्को तो मक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं। जो

® मगवान् अतु नके प्रति कहते हैं—'हे पार्थ ! जो मनुष्य मेरे ही मक्त ई वे मक नहीं हैं। सर्वीत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों-के मक्त है।

उनके प्रियजनोंकी अवहेलना करके केवल उन्हींका पूजन कों वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे ! इसलिये सब प्रकार आराधनोंसे विष्णु मगवानका आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किंद्र

विष्णु भगवान्के आराधनसे भी श्रेष्ठ विष्णु-मक्तोंका आराधन है। भगवत्-भक्तोंको महिमा प्रकाशित करनेके निष्ठ है। प्रभुने यह छीछा की थी। सभी भक्तोंको निताईके पारोहके पारोहके पारोहके पारोहके पारोहके पारोहके पारासे एक प्रकारकी आन्तरिक शान्ति-सी प्रतीत हुई।

अब निर्ताहको कुछ-कुछ होश हुआ। व बालकोंकी मींति चारों ओर देखते हुए शचीमातासे दीनताके साय बर्बोकी तरि कहने छने,— 'अम्मा! बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेके छिने दो।' माता यह सुनकर जल्दीसे मीतर गयी और धरकी बती हुई सुन्दर मिठाई छाकर इनके हाथोंपर रख दी। ये बालकोंकी माँति जल्दी-जल्दी कुछ खाने छने, कुछ पूर्ध्वापर फॅकने बने। खाते-खाते ही ये माताके चरण छूनेको दौड़े। माता डरका जल्दीसे घरमें युस गयी। इस प्रकार उस दिन निर्ताहने अपनी अद्भत टीलासे समीको आनन्दित किया।

Sec. 12

-123

# घर-घरमें हरिनामका प्रचार

ं हरेर्नाम , हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम् । कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥\* (यहबारदीय पु॰ ३८ । १२६)

सलयुगर्मे प्रायः सभी धर्मात्मा पुरुष होते हैं । धर्मके कारण ठीक समयपर वर्षा होती थी, योगक्षेमकी किसीको मी विच्ता नहीं होती थी। देश, काळ तथा खाद्य पदापेंकें पूर्णरूप-रेंचे विश्वद्धता विराजमान थी। उस समयके ळोग ध्यान-प्रधान होते थे। सत्ययुगर्मे प्रभु-प्राप्तिका मुख्य साधन ध्यान ही समझा वृज्ञाता था। त्रेतायुगर्मे प्रभु-प्राप्तिका मुख्य साधन ध्यान ही समझा वृज्ञाता था। त्रेतायुगर्मे प्रोग-सामिष्रयोंकी प्रभुरता थी, इसळिये खूब वृज्ञ्य छगाकर उस समय बड़े-बड़े यज्ञ-याग करनेकी ही प्रधा थी। उस समय मागवर्-प्राप्तिका मुख्य साधन यज्ञ करना ही समझा जाता व्या- । सकाम तथा निष्काम दोनों ही मावोंसे द्विजातिगण यथा- । सकाम तथा निष्काम दोनों ही मावोंसे द्विजातिगण यथा- । छोगोंके माव उतने विशुद्ध नहीं रहे। देश, काळ तथा खाद्य पदार्थोंकी सामष्रियोंकी भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे। देश, काळ तथा खाद्य पदार्थोंकी सामष्रियोंकी भी पवित्रताका सन्देह होने छगा, इसळिये

e कविद्युगमें इरिनास, हाँ, देवल हरिनास, अजी, यह विलक्षण ठीक है एकमात्र हरिनास ही संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम सायन है। इसके सिवाय किलकालमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है; अजी, मतिशा करके कहता हूँ, दूसरी कोई गति है ही नहीं।

**दी** माना गया । कलियुगर्मे न तो पर्यासरूपसे सक्के लिये <sup>हो</sup> सामग्री ही है और न अन्य युगोंकी माँति खाच पदा<sup>वी</sup> प्रचुरता ही । पवित्र स्थान हुरै लोगोंके निशससे द्वित हो हो धर्मस्थान कलहके घर वन गये, लोगोंके हृदयों में से धर्मके ही भारपा जाती रही । छोगोंके अधर्मभावसे वायुमण्डल दूषित व गया । यायुमण्डलके दूपित हो जानेसे देशॉमेंसे प<sup>वित्रता च</sup> गयी । काल विपरीत हो गया । सत्पुरुप, सव्शास तथा संसई सर्वत्र अभाव-सा ही हो गया। ऐसे घोर समयमें भड़ भाँति ध्यान, यज्ञ-याग, तथा पूजा-पाठका होना भी सर लिये कठिन हो गया है। इस युगमें तो एक भारम ही मुख्य है ।\* उक्त धार्मिक इत्योंको जो छोग पवित्रता औ सिम्छाके साथ कर सकें वे मले ही करें, किन्तु सर्वसावारण के लिये सुलम, सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन भगवताम ही है भगवनामकी ही शरण लेकर कलिकालमें मनुष्य सुगमनाकें सी भगवत्-प्राप्तिकी ओर अप्रसर हो सकता है। इसीलिये कल्यि<sup>प्ते</sup> सभी सन्त-महात्माओंने नामके ऊपर बहुत जोर दिया है। <sup>मही</sup> प्रभु तो नामानतार ही थे। अवतक वे मक्तोंके ही साय एका

ध कृते यद्ध्यायतो विष्णुं ग्रेतायां यत्नेता मखेः। · द्वापरे परिधर्यायां कली सद्धरिकीतंनात्। (क्षीयद्वर०१२।३(५१<u>)</u>





श्रीनिताई और हरिदासका नाम-प्रचार

गत्रसे श्रीवासके घर संकीर्तन करते थे, अब उन्होंने सभी गणियोंको हरिनाम-वितरण करनेका निश्वय किया।

प्रचारका कार्य त्यागी महानुमान ही कर सकते हैं। मिल-भाव और मजन-पूजनमें समीको अधिकार है, किन्तु छोगोंको करनेके छिये शिक्षा देना तो त्यागियोंका ही काम है। उपदेशक भा नेता तो त्यागी ही वन सकते हैं। मगवान् सुद्ध राजा वनकर भी धर्मका सङ्गठन कर सकते थे, शंकराचार्य-जैसे परम झानी महापुरुपको छिंगसंन्यास और दण्डधारणकी क्या आवस्यकता थी! गौरांग महाप्रमु गृहस्थी होते हुए मी संकर्तनका प्रचार कर सकते थे, किन्तु इन सभी महानुमाविन छोगोंको ट्यंदेश करनेक ही निमित्त संन्यासधर्मको स्थीकार किया। विना संन्यासी बन

प्रमुक्ते भक्तोंमें दो संन्यासी थे, एक तो अवधून निग्यानम्द्र कीर दूसरे महात्मा हरिदासजी । अवधून निग्यानन्दर्जी तो दिग-संन्यासी थे और महात्मा हरिदासजी अध्यासंन्यासी । ब्राद्मणेन्द्र कर्णके छिये संन्यासकी विधि तो है, विन्तु शाखोंमें उनके छिये संन्यासके विहोंका विधान नहीं है, वे विदुरकी मौति अदिग-संन्यासके विहोंका विधान नहीं है, वे विदुरकी मौति अदिग-संन्यासी वन सकते हैं, या वनमें वास वरके बाणप्रम्य-मग्वेदा आवरण कर सकते हैं, इसीछिये हरिदासजीन किसी भी प्रकार-का साधुआंका-सा वेश नहीं बनाया था। प्रमु-प्राप्तिके छिये किसी प्रकारका वाह्य वेश वनानिकी आवश्यक्ता भी नहीं है।



श्रीनिताई और हरिदासका नाम-प्रचार

प्रचारका कार्य त्यागी महानुमाय ही कर सकते हैं। मिक्त-

मात्रसे श्रीवासके घर संकीर्तन करते थे, अब उन्होंने सभी प्राणियोंको हरिनाम-वितरण करनेका निश्चय किया।

भाव और भजन-पूजनमें सभीको अधिकार है, किन्दु लोगोंको करनेके लिये शिक्षा देना तो त्यागियोंका ही काम है। उपदेशक या नेता तो त्यागी ही यन सकते हैं। मगवान् बुद्ध राजा बनकर भी धर्मका सङ्गठन कर सकते थे, शंकराचार्य-जैसे परम ज्ञानी

पी! गैरांग महाप्रभु गृहस्था होते हुए भी संक्षीतेनका प्रचार कर सकते थे, किन्तु इन सभी महानुभावेंने छोगोंको उपदेश करनेके हैं। निभित्त संन्यासधर्मको स्वीकार किया । विना संन्यासी बने छोक-शिक्षणका कार्य मछोमाँति हो भी तो नहीं सकता ।

महापुरुपको हिंगसंस्यास और दण्डधारणकी क्या आवश्यकता

प्रमुक्ते मक्तोंमें दो संन्यासी थे, एक तो अवधूत नित्यानन्द और दूसरे महात्मा हरिदासजी । अवधूत नित्यानन्दजी तो लिंग-संन्यासी थे और महात्मा हरिदासजी अलिंगसंन्यासी । म्राह्मणेतर वर्णके लिये संन्यासकी विधि तो है, किन्तु शाखोंमें उनके लिये संन्यासके चिहुंका विधान नहीं है, वे निदुरकी माँति अलिंग-संन्यासी वन सकते हैं, या वनमें वास करके वाणप्रस्थ-धर्मका आचरण कर सकते हैं, इसीलिये हरिदासजीने किसी भी प्रकार-का साधुओंका-सा वेश नहीं बनाया थां। प्रमु-प्राप्तिके लिये किसी प्रकारका बाह्य वेश बनानेकी आवश्यकता भी नहीं है । प्रमु तो अन्तर्यामी हैं, उनसे न तो मीतरके भाव ही छिपै इर हैं और न वे बाहरी चिह्नोंको ही देखकर पोखा खा सकते हैं। चिह्न धारण करना तो एक प्रकारकी छोक-परम्परा है।

प्रभुने नित्यानन्द और हरिदासजीको बुलाकर कहा—<sup>197</sup> इस प्रकार एकान्तमें ही संकीर्तन करते रहनेसे काम नहीं चलेगा। अब हमें नगर-नगर और घर-घरमें हरिनामका प्रचार करना होगा। यह काम आप लोगोंके सुपुर्द किया जाता है। आप दोनों ही नवद्वीपके मुहछे-मुहछे और घर-घरमें जाकर हरिनान-का प्रचार करें । छोगोंसे विनय करके, हाय जोड़ तथा पैर प्रकर आपलोग हरिनामकी भिक्षा माँगें । आपलोग हरिनाम-वितरण करते समय पात्रापात्र भयवा छोटे-बड़ेका कुछ भी खपाल न करें । ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाळपर्यन्त, पण्डितसे लेकर मूर्व-तक सबको समान-भावसे हरिनामका उपदेश करें ! हरिनामके सभी प्राणी अधिकारी हैं। जो भी जिज्ञासा करे अपवा न भी करे उसीके सामने आपडोग भगवान्के सुमधुर नामोंका सं<sup>क्षीर्तन</sup> करें, उससे भी संकीर्तन करनेकी प्रार्थना करें । जार्ये, श्रीहव्य भगवान् आपके इस कार्यमें सहायक होंगे।'

प्रसुका आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम नछात्तकें सिंदित नवदीपमें दरिनाम-थिनरण करनेके लिये चले । दोनों एक दी चेर्रयसे तथा एक ही कामके लिये साथ-दी-साथ चले पे, किन्तु दोनोंके समायसे आधारा-यानाटका अन्तर था। निस्पानंद- का रह गोरा था, हरिदास कुछ काले थे। नित्यानन्द लम्बे और इज पतले थे, हरिदासजीका शरीर कुछ स्थूल और ठिगमा-सा या। हरिदास गम्भीर प्रकृतिके शान्त पुरुष थे और नित्यानन्द एस उदण्ड और चन्नव्य-प्रकृतिके। हरिदासकी अवस्था कुछ ढले लगी थी, नित्यानन्द अभी पूर्ण युवक थे। हरिदासजी नम्रतासे काम लेनेवाले थे, नित्यानन्दजी किसीके बिना छेड़े बात ही नहीं करते थे। इस प्रकार यह मिन्न प्रकृतिका जोड़ा निवसी ने नम्हित करते थे। इस प्रकार यह मिन्न प्रकृतिका जोड़ा निवसीके नाम-वितरण करने चला। ये दोनों घर-घर जाते और वहाँ जोरोंसे कहते—

. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे छुटण हरे छुटण छुटण छुटण हरे हरे॥

ोग इन्हें भिखारी समझकर माँति-माँतिकी भिक्षा लेकर इनके समीप आते । ये कहते हम अक्के भिखारी नहीं हैं, हम तो भगवनामके भिखारी हैं । आपळोग एक बार अपने मुखसे श्रीहरिके:—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे !हे नाथ ! नारायण ! चासुदेव !

इन सुमपुर नामोंका उच्चारण करके हमारे हृदयोंको दीतल कीनिय, यही हमारे लिये परम भिक्षा है। लोग इनके इस प्रकार- के मार्मिक वाक्योंको सुनकर प्रमावान्त्रित हो जाते और उच्च खर- से सभी मिलकर हरिनामोंका संकीर्तन करने लगते। इस प्रकार ये एक हारसे दूसरे हारपर जाने लगे। ये जहाँ भी जाते, लेगोंकी एक बढ़ी भीड़ इनके साथ हो लेती और ये सभीसे उच्च

२२२ श्राश्राचतन्य-चारतावळा २

खरसे हिरिकीर्तन करनेको कहते। सभी छोग मिछकर इनके पीछे नाम-संकीर्तन करते जाते। इस प्रकार मुद्दछे-मुद्दछे और बाजार-बाजारमें चारों ओर भगवान्के सुमधुर नामोंकी ही पूँव सनायी देने छगी।

नित्यानम्द रास्ते चलते-चलते भी अपनी चञ्चलताको नहीं छोड़ते ये । कभी रास्तेमें साथ चलनेवाले किसी लड़केको धीरेरे नोंच लेते, वह चौंककर चारों ओर देखने लगता, तब ये हँसने छगते । कभी दो छड़कोंके सिरोंको सहसा पकड़कर जल्दीसे उ<sup>न्हें</sup> छड़ा देते । कभी बचोंके साथ मिलकर नाचने ही हगते। छोटे-छोटे बच्चोंको द्वारपर जहाँ भी खड़ा देखते. उनकी <sup>ओर</sup> बन्दरका-सा मुख बनाकर बन्दरकी तरह 'खीं-खीं' करके घुड़की देने लगते । बचा रोता हुआ अपनी माताकी गोदीमें दौ**रा** जाता और ये आगे बढ़ जाते । कोई-कोई आकर इन्हें डॉटता, किन्द्र इनके लिये डॉंटना और प्यार करना दोनों समान ही या। <sup>इसे</sup> गुस्सेमें देखकर आप उपेक्षाके भावसे कहते 'कृष्ण-कृष्ण क<sup>ही</sup> कृष्ण-कृष्ण' व्यर्थमें जिह्नाको क्यों कष्ट देते हो । यह कहकी अपने कोकिल-कूजित कमनीय कण्ठसे गायन करने लगते-

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे छुटल हरे छुटल छुटल छुटल हरे हरे॥

गुस्सा करनेवार्टोका सभी रोप काफ्रर हो जाता और <sup>बे</sup> भी इनके साथ मिटकर तन्मयताके साथ श्रीकृष्ण-कीर्नन कर<sup>ने</sup> ल्गते । ये निर्मीकभावसे खियोंमें घुस जाते और उनसे कहते-'माताओ ! मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पुत्रकी इस प्रार्थनाको स्वीकार कर हो। तुम एक बार भगवान्का नाम-संकीर्तन करके मेरे इदयको आमन्दित कर दो।' इनकी इस प्रकार सरछ, सरस और निष्कपट प्रार्थनासे सभी माताओंका ,हृदय पसीज जाता और वे समी मिलकर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें निमग्न हो जाती। इस प्रकार ये प्रातःसे लेकर सायंकालपर्यन्त द्वार-द्वार घूमते और संकीर्तनका श्चम सन्देश सभी छोगोंको सुनाते। शामको आकर प्रचारका समी पृत्तान्त प्रमुको सुनाते । इनकी सफलताकी वार्ते सुनकर प्रमु इनके साहसकी सराहना करते और इन्हें विविध माँतिसे प्रोत्साहित करते । इन दोनोंको ही नामके प्रचारमें बड़ा ही अधिक आनन्द आता । उसके पीछे ये खाना-पीना सभी कुछ मूछ जाते। अब तो प्रमुका यश चारों ओर फैलने लगा। दूर-दूरसे

होग प्रमुक्ते दर्शनको आते । अक तो इन्हें साक्षाच् भगवान्का अवतार ही बताते, कुछ होग इन्हें परम भागवत समझकर ही हनका आदर करते । कुछ होग विद्वान् भक्त समझते और कुछ वेसे ही इनके प्रमावसे प्रभावान्वित होकर स्तुति-पूजा करते । इस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार होग विविध प्रकारसे इनकी पूजा करने हों। होग माँति-माँतिके उपहार तथा मेंट प्रमुक्ते हिये छाते । प्रमु उन सक्की प्रसन्नताके निमित्त उन्हें प्रहण कर होते । ये घाटमें, बाजारमें जिधर भी निकल जाते

उधरके ही लोग खड़े हो जाते और इन्हें विविध प्रकारि दण्ड-प्रणाम करने लगते । इस प्रकार ज्यों-ज्यों संकीर्तनका प्रचार होने लगा, त्यों-ही-त्यों प्रमुका यश:-सौरम चारों ओर न्यास होता हुआ हिएगोचर होने लगा । प्रमु समीसे नम्रतापूर्वक मिलते । वहाँको मिक्तभावसे प्रणाम करते, छोटोंसे कुशल-क्षेम पृत्नते और वरावर-चालांको गलेसे लगाते । मूर्ख-पण्डित, धनी-दरिह, ऊँच-मीच तथा छोटे-बड़े सभी प्रकारके लोग प्रमुको आदरकी हिंगो देवने लगे । इधर भक्तोंका उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने लगा।

नित्यानन्द्रजी और हरिदासजीके प्रतिदिनके प्रचाक प्रमाव प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होने लगा। पाठशाला जाते हुए खंचे उच्च स्वरसे हरि-कीर्तन करते हुए जाने लगे। गाय-मैसीको ले जाते हुए गाले महामन्त्रको गुनगुनाते जाते थे। गही-स्वाक्तो जाते हुए यात्री हरि-कीर्तन करते हुए जाते थे। जात स्वाप पर्वोमें कियाँ मिलकर हरि-मामका ही गायन करती हैरिनस्वती थी। लोगोंने पुरुषोंकी तो बात ही क्या, बियोंतककी साजारोंने हरि-नाम-संकीर्तन करते तथा जपर हाथ उठाकर प्रेमसे हब करते हुए देखा। चारों और ये ही शब्द सुनायी देने लगे

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् । राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् ॥ रधुपति राघव राजाराम ॥ पतितपावन सीताराम ॥

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे छच्ण हरे छच्ण छच्ण छच्ण हरे हरे॥ श्रीछच्ण!गीविन्द!हरे!सुरारे!हे नाथ!नारायण!वासुरेव!

## जगाई-मघाईकी ऋरता,

नित्यानन्दकी उनके उद्धारके निमित्त प्रार्थना

र्कि दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्। किमकार्यं कदर्याणां कुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्॥॥ (श्रीमजा० १०। १।४०)

यदि इस स्वार्षपूर्ण संसारमें साधु पुरुषोंका अस्तित्व न होता, यदि इस पृथ्वीको परमार्था महापुरुष अपनी पद-धूलिसे पानन न बनाते, यदि इस संसारमें सभी लोग अपने-अपने खार्य-की ही बात सोचनेबाले होते तो यह पृथ्वी तैरब-नरकके समान बनं जाती । इस दुःखमय जगत्को परमार्थी साधुलोंने ही हुखमय बना रखा है, इस निरानन्द जगत्को अपने निःखार्थ पानसे महात्माओंने ही आनन्दका सक्स्प बना रखा है । खार्थमें चिन्ता है, परमार्थमें उल्लास । खार्थमें सदा भय ही बना रहता है, परमार्थ-सेवनसे प्रतिदिन अधिकाधिक धेर्य बदता जाता है ।

है साध पुरुषोंके द्विये कौन-सी बात बुःसह है ! बिद्वानोंको किस बसुको धपेदा है, नीच पुरुष बचा नहीं कर सकते और धेर्यबान् पुरुषोंके किये कौन-सा काम कठिन हैं ! बर्धान् महास्ता सब इन सहम कर सकते हैं, असकी बिद्वानको किसी वस्तुकी बावस्यकता हो नहीं रहती, नोच पुरुष क्रायम्त निज्यासेनिज्य कर् कर्म भी कर सकते हैं और धेर्यवानोंके किये कोई भी काम कठिन नहीं है ।

निडर् होता है। इतना सब होनेपर भी कूर् पुरुषोंका असित

રરદ

रहता ही है। यदि अविचारी पाप कर्म करनेवाले कूर पुरुष न हों, तो महारमाओंकी दया, सहनशीलता, नम्रता, सहिण्युता, सरलता, परोपकारिता तथा जीत्रमात्रके प्रति अहैतुकी करुणाका प्रकाश किस प्रकार हो ! क्र्र पुरुष अपनी क्रूरता करके <sup>महा</sup> पुरुपोंको अवसर देते हैं, कि वे अपनी सद्दृतियोंको लेगोंके सम्मुख प्रकट करें, जिनका अनुसरण करके दुखी और बिन्ति पुरुष अपने जीवनको छुखमय और आनन्दमय बना सकें। हसी-छिये तो सृष्टिके आदिमें ही मधु-कैटम नामके दो राक्ष**स** ही पहिले-पहिल जत्पन हुए। उन्हें मारनेपर ही तो भगवान, मधु-कैटभारि बन सके । रावण न होता तो रामजीके पराक्रमको कौन पहिचानता ! पूतना न होती तो प्रमुकी असीम दयालुताका पीर-चय कैसे मिलता ! शिश्चपाल यदि गाली देकर भगवान्के हा<sup>पसे</sup> मरकर मुक्ति-छाम न करता तो 'क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्या' (अर्घात् भगवान्का कोध भी वरदानके ही समान है) स महामन्त्रका प्रचार कैसे होता ! अजामिल-जैसा नीच कर्म करनेवाळा पापी पुत्रके बहाने 'नारायण' नाम लेकर सद्द<sup>गति</sup> प्राप्त न**्करता तो भगवन्नामकी इतनी अधिक महिमा** किस प्र<sup>कार</sup> प्रकट होती ! अतः जिस प्रकार संसारको महात्मा और संसुरुपी

की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुर्धोकी कूरतासे भी उसका बहुत कुछ काम चलता है। भगवान् तो अवतार <sup>तव</sup>

धारण करते हैं जब पृथ्वीपर बहुत-से झूर कर्म करनेवाले पुरुप उत्पन्न हो जाते हैं। श्रूरकर्मा पुरुप अपनी क्रूरता करनेमें पोछे नहीं हटते और महारमा अपने परमार्थ और परीपकारके धर्मकों नहीं छोड़ते। अंन्तमें विजय धर्मको ही होती है क्योंकि 'यतो धर्मस्ततो जयः।'

महाप्रमु गौराङ्गदेवके समयमें भी नवदीपमें जगाई-मधाई (जगजाय-माधव) नामके दो क्रूरकर्मा ब्राह्मण-कुमार निवास करते थे। 'राक्षसाः किलमाश्रिष्य जायने व्यवपोनियु' अर्थात् 'किलयुग आनेपर राक्षस लोग ब्राह्मणोंके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हो जारोंगे।' शास्त्रके इस वाक्यका प्रत्यद्व प्रमाण जगाई-मधाई दोनों माहगोंके जीवनमें दिएगोचर होता था। वे उस समय गौकेंबरकी ओरसे नदियाके कोतवाल बनाये गये थे। कोतवाल क्या थे, प्रजाका सहार करनेवाले एक प्रकारसे नवदीपके विना एक्रके बादशाह ही थे। इनसे ऐसा कोई भी दुम्कर्म नहीं बचा था, जिसे ये न करते हों। मतुष्यके विनाशके जितने लक्षण बताये हैं, वे सब इनके नित्य-नैमित्तिक कर्म थे। मगवान्ने विनाशके लक्षणोंका स्वयं वर्णन किया है—

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विषेषु साधुषु। धर्मे मयि च बिद्धेषः स वा आशु वितश्यति॥ (श्रीमझा॰ ७। ४। २८)

मगवान् कहते हैं—'जिस समय मनुष्य देवताओंसे, वैदिक कर्मोंसे, गौओंसे, ब्राह्मणोंसे, साधु-महात्माओंसे, धार्मिक २२८ श्रीश्रीचैतन्य-वरितायली २ कृत्योंसे और मुझसे विद्रेप करने लगता है, तो उसका शीत्र ही नाश हो जाता है।' इनसे कोई भी बात नहीं बची थी। देवताओंके मन्दिरोंमें जाना तो इन्होंने जन्मसे ही नहीं सीखा प्र

माक्षण होनेपर भी ये वेदका नामतक नहीं जानते थे। <sup>मांस</sup>

तो इनका नित्यप्रतिका मोजन ही था, साधु-माह्मणोंकी अवहा कर देना तो इनके ठिये साधारण-सी वात थी। जिसे भी चाहते बाजारमें खड़ा करके जुतोंसे पिटवा देते। किसीका सम्मान करना तो ये जानते ही नहीं थे। अच्छे-अच्छे कर्मकाणडी और विद्वान् माह्मण इनके नामसे यर-यर कॉपने छगते थे। किसीको इनके सामनेतक जानेकी हिम्मत नहीं होती थी। धर्म किस विदियाका नाम है और वह कहाँ रहती है, इसका तो इन्हें पता ही नहीं था। धनिकोंके यहाँ डाका उछवा देना, छोगोंको करूछ करा देना, पति-मताओंके सतीत्वको नष्ट करा देना, यह तो इनके छिये साधारण-से कार्य थे। न किसीसे सीधी बात करना और न किसीके पास कैठन

पाप-कर्नोमें ही प्रवृत्त रहते थे । ये नगरके काजीको खूब धन रें देते, इसलिये वह भी इनके निरुद्ध कुछ नहीं कहता था। वैरं इनका घर तो भगवती भागीरयीके तटपर ही था, किन्तु ये धर्मे गहीं रहते थे, सदा डेरा-तम्बू लेकर एक मुहल्लेस दूसरे मुहल्लें दौरा करते । अबके इस मुहल्लेमें इनका डेरा एका है ते अवके उसमें। इसी प्रकार ये मुहल्ले-मुहल्लेमें दस-दस, बीस-बीस दिन रहते। निस मुहल्लेमें इनका डेरा पड़ जाता, उस मुहल्लेके लोगों-

बस, खूब मदिरा-पान करके उसीके भदमें मतवाले हुए ये स्ट

#### जगाई-मधाईकी क्रूरता, नित्यानन्दकी प्रार्थना २२६ ·

में प्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं निकलता था, सभी आँख बचाकर निकल जाते। इस प्रकार इनके पाप पराकाष्ठापर पहुँच गये थे। उस समय ये ननदीप-में अत्याचारोंके लिये रावण-कंसकी तरह, वक्षदन्त-शिशुपालकी तरह, नादिरहाह-ग्जनीकी तरह, तथा डायर-ओडायरकी तरह प्रसिद्ध हो चके हे।

प्रसिद्ध हो चुके थे।

एक दिन ये मदिराके मदमें उन्मत्त हुए पागलोंकी माँति
प्रलाप-सा करते हुए लाल-लाल आँखें किये कहीं जा रहे थे।
सत्तेमें नित्यानन्दजी और हरिदासजीने इन्हें देखा। इनकी ऐसी
शोषनीय और विश्वित्र दशा देखकर नवदीपमें नये ही आये हुए
नित्यानन्दजी लोगोंसे पूछने लगे—'क्यों जी, ये लोग कीन हैं
और इस प्रकार पागलोंकी तरह क्यों बकते जा रहे हैं ? वेपम्पासे तो ये कोई सम्य पुरुष-से जान पड़ते हैं।'
लोगोंने कुल सुखी हँसी हँसते हुए उत्तर दिया—'मालूम

बातें पूछ रहे हैं। ये यहाँके साक्षात् यमराज हैं। पापियोंको भी सम्मवतया यमराजसे इतना डर न छमता होगा जितना कि नवद्रीपके नर-नारियोंको इन नराधमोंसे छमता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मणके घरमें छिया है, किन्तु ये काम चाण्डाळोंसे भी बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकछना। इन्हें साधुओंसे बंदी चिढ़ है। यदि इन्होंने आपछोगोंको देख

पड़ता है अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है। तभी ऐसी

थीथीचैतन्य-चरितावली २

भी लिया तो खैर नहीं है। परदेशी समझकर हमने यह बात आपको समझा दी है।'

230

· छोगोंके मुखसे ऐसी बात सुनकर नित्यानन्दजीको र<sup>क्</sup> ऊपर दया आयी । वे सोचने छगे—'जो छोग नाममें ब्रह्माखी हैं और सदा सत्कर्मोंको करनेकी चेष्टा करते रहते हैं, यदि ऐंगे छोग हमारे कहनेसे मगवनामका कीर्तन करते हैं, इसमें ते हमारे प्रभुकी विशेष बड़ाई नहीं है। प्रशंसाकी बात तो यह है।

कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवनामका आश्रय प्रहण करके

प्रभुकी शरणमें आ जायें । भगवन्नामका असठी महत्व तो तमी प्रकट होगा । ऐसे छोग ही सबसे अधिक कुपाके पात्र हैं । ऐसे

ही छोगोंके छिये तो भगवनाम-उपदेशकी परम आवश्यकता है। किसी प्रकार इन छोगोंका उद्धार होना चाहिये।' इस प्रकार नित्यानन्दजी मन-ही-मन विचार करने छगे । जिस प्राणीके

लिये महात्माओंके हृदयमें शुभकामना उत्पन्न हो जाय, महात्मा जिसके भलेके लिये विचारने लगें, समझना चाहिये उसका ते कल्याण हो चुका । फिर उसके उद्धारमें देरी नहीं हो सकती।

महात्माओंकी ययार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी से पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्यवान् बन सकता है। जब निताईके हृदयमें इन दोनों भाइयोंके उद्धारके निमित्त चिन्ती होने छगी, तभी समझना चाहिये, इनके पापोंके क्षय होनेका

समय अत्यन्त ही समीप झा पहुँचा।मानों अब इनका सौभा<sup>य</sup> सूर्य कुछ ही कालमें उदय होनेवाला हो।

## जगाई-मधाईकी क्रूरता, नित्यानन्दकी प्रार्थना २३१

नित्यानन्दजीने अपने मनोगत विचार हरिदासजीपर प्रकट किये । हरिदासजीने कहा--- 'आप तो विना सोचे ही वरोंके छत्तेमें हाप डाएना चाहते हैं। अभी सुना नहीं, लोगोंने क्या कहा पा !'

नित्यानन्दजीने कुछ गम्भीरतोक साथ कहा—'धुना तो सब कुछ, किन्तु इतनेसे ही हमें डर जाना तो न चाहिये। हमें तो मगबनामका प्रचार करना है!'

हरिदासजीने कहा--- भैं यह कब कहता हूँ, कि भगवन्नाम-का प्रचार बन्द कर दीजिये ! चित्रये, जैसे कर रहे हैं दूसरी और चल्कर नामका प्रचार करें ! इन सोते सिंहोंको जगानेसे स्या लाम !'

नित्यानग्दजीने कहा---'श्रापकी बात तो ठीक है, किन्तु मुफ्ती तो श्राहा है, कि मगबनाम-वितरणमें पात्रापात्रका प्यान मत रखना, सभीको समानभावसे उपदेश करना । पापी हो या पुण्यात्मा, भगवनाम प्रहण करनेके तो सभी श्रिषकारी हैं। इसिंग्ये इन्हें भगवन्नामका उपदेश क्यों न किया जावे !'

हिरिदासजीने कुछ नम्नताके स्वरमें कहा—'यह तो ठीक है। आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवजामका उपदेश करो, किन्तु इन्हींको निशेषरूपसे उद्देश करके इनके पास चटना ठीक नहीं। इन्हींके पास हठपूर्वक क्यों चट्टा जाय ! भगवजामका उपदेश करनेके टिये और भी बहुत-से मनुष्य पड़े हैं। उन्हें चटकर उपदेश कीजिये।' नित्यानन्दजीने कुछ ददताके साथ कहा—'देखिये, जे अधिक वीमार होता है, जिसे अन्य रोगियोंकी बरेशा आपिकी अधिक आवस्यकता होती है, झुद्धिमान् वैष सबसे पहिले उसी रोगीकी चिकित्सा करता है और उसे क्षेत्रण देकर तब दूसरे रोगीकी नाड़ी देखता है। अन्य लोगोंकी अरोश मगजनामकी इन्हीं लोगोंकी अधिक आवस्यकता है। इनके इतने कृद कर्मोंका भगवनामसे ही प्रायक्षित्र हो सकता है। इनके निन्हतिका दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों ठीक है न शि

हरिदासजीने कहा--'जैंसी आपकी इच्छा, गरि आप इन्हें ही सबसे अधिक मगवनामका अधिकारी समझते हैं वे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं 1 में भी आपके साथ बढ़नेके तैयार हूँ।' यह फहकर हरिदासजी--

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे छुट्या हरे छुट्या छुच्छा छुट्या हरे हरे॥

—— इस महामन्त्रका अपने घुमधुर कण्डसे गान करते इए जगाई-मधाईके ढेरेकी ओर चले। इन दोनोंको बादशाहकी ओर पे मिली हुई थी। उसे ये सदा साप रखते थे। ये दोनों संन्यासी निर्मीक होकर मगवनामका गान करते हुए इनके निवास-स्थानके समीप पहुँचे। देव-योगसे ये दोनों भाई सामने ही घुराके मदमें चूर हुए एटँगोंपर बैठे थे। इन दोनोंको अपने सामने सामने गायन करते देखकर इनकी और

जगार्र-मधारंकी क्रूरता, नित्यानन्दकी प्रार्थना २३३ खंड-खंड ऑंखोंसे देखते हुए वे छोग बोले—'तुम छोग कौन हो और क्या चाहते हो ?'

नित्यानन्दजीने बड़े मधुर स्वरमें कहा— 'फुच्या कहो, कुच्या भजो, छेड़ कुच्या नाम।

हिल्ला माता, इस्ला पिता, इस्ला घन प्राण ॥' इसके अनस्तर वे कहने छगे—'हम मिक्षुक हैं, आपसे मिक्षा माँगने आये हैं, आप अपने मुखसे—

श्रीरुप्ण गोविन्द् हरे मुरारे। हे नाथ नारायण बासुदेव ॥

—भगवान्के इन मधुर नामोंका उचारण करें, यही हमलोगोंकी

मिक्षा है। इतना सुनते ही थे दोनों माई मारे क्रोधके छाछ हो गये और जल्दीसे सटकर इनकी ओर झपटे। झपटते हर उन्होंने कहा—'क्रोई है नहीं, इन दोनों बदमाशोंको पकड़ तो

हो।' बस, इतना धुनना था, कि नित्यानन्दजीने बहाँसे दौक हमायी। हरिदासजी भी हाँफते हुए उनके पीछे दौक्रने हमे, किन्तु शरीरसे स्पृत्त और अधिक अवस्था होनेके कारण वे

हुनके-पति चञ्चल युवक निर्ताहक साथ कैसे दौड़ सकते थे हैं निलानन्दजीने उनकी बाँहको कसकर पकड़ लिया और उन्हें धरीटते हुए दौड़ने लगे। हरिदासनी किंहरते हुए निल्पानन्दजी-के साथ जा रहे थे। जगाई-मधाईके नौकर कुल दूर तो इन्हें

भ साप जा रहे थे। जगाई-मधाईके नौकर कुछ दूर तो इन्छं पकड़नेके छिपे दौड़े, फिर वे यह सोचकर छीट गये, कि ये तो नशेमें ऐसे बकते ही रहते हैं, हम इन साधुओंको पकड़कर क्या पार्वेगे ? उन्होंने इन दोनोंका बहुत दूरतक पीछ नहीं किया ।

हरिदासजी हाँफ रहे थे, वे बार-बार पीछे देखते जाते थे। अन्तमें वे बहुत ही अधिक यक गये । बुँझलाकर नित्यानन्दर्जीरे बोले—'अजी, अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जाता है। क्या प्राण लेकर ही छोड़ोगे ! आपने तो मेरी कर्लाई हतनी करंग कर पकड़ ही है कि दर्दके मारे मरा जाता हूँ। अब तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा है।'

े नित्यानन्दजीने भागते-मागते कहा—'घोड़ी-सी हिम्मत और करो । बस, इस अगले तालावतककी ही तो बात है।'

हरिदासजीने कुछ क्षोमके साथ कहा—'भाइ में गया आपका तालाव! यहाँ तो प्राणींपर बीत रही है, आपको तालाव स्मा रहा है। छोड़ों मेरा हाथ!' यह कहकर बूढ़े हरिदासजीने जोरसे एक झटका दिया, किन्तु मला निताहसे वे बाँह कैते छुड़ा सकते थे हैं तब तो नित्यानन्दजी हँसकर खड़े हो गये। हरिदासजी बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े। जोरोंसे साँघ छेठे हुए कहने छगे—'रहने भी दीजिये, आप तो सदा चझलता है करते रहते हैं। मैंने पहिछे ही मना किया था। आप माने ही नहीं। एक तो जिह करके वहाँ गये और दूसरे मुझे खीव-र्सीचकर अधनरा कर दिया।'

हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा—'आपकी ही सम्मतिने

जगार-मधाइका क्षूचता, ानत्यानन्दका प्रायना २३५ (तो हम गये थे। यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते? आप ही तो हम दोनोंमें ज्ञुर्ज हैं।

ं हरिदासजीने कुछ रोपमें आकर कहा—'बुजुर्ग हैं पत्थर! मेरी सम्मतिसे गये थे तो वहाँसे भाग क्यों आये! तब मेरी सम्मति क्यों नहीं छी !'

जोरोंसे हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा — 'यदि उस समय अपको सम्मतिकी प्रतीक्षा करता, तो सब मामळा साफ ही हो जाता।' इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेको प्रेमके साथ ताने देते हुए ये दोनों प्रमुक्ते निकट पहुँचे। उस समय प्रमु भक्तोंके साथ कैठे श्रीष्ठच्या-क्या कह रहे थे। इन दोनों प्रचारक तपरिवयोंको देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने छगे—'छो, भाई! युग्छ-जोड़ी आ गयी। प्रचारक-मण्डळके मुख्या आ गये। अब आपळोग इनके मुख्से नगर-प्रचारका चृत्तान्त सुनिये।'

प्रमुके ऐसा कहनेपर हरिदासगीने कहा—'प्रमो ! 'श्रीपाद निरंपानन्दजी वड़ी चन्नछता करते हैं, इन्हें आप समझा दीजिये कि योड़ी कम चन्नछता किया करें।'

प्रभुते पूछा—'क्यों-क्यों ! बात क्या है, क्या हुआ ! आज कोई नयी चन्नछता कर डाडी क्या ! हों, आज आपडोग दोनों ही बहुत थके हुए-से माछम पहते हैं। सब सुनाइये !'

प्रमुके पूछनेपर हरिदासजीने सब बृत्तान्त सुनाते हुए कहा---'छोगोंने बार-बार उन दोनों भाइयोंके पास जानेसे मना किया था, किन्तु ये माने ही नहीं । जब उन्होंने डॉट लाजी तब वहाँसे बालकोंकी भाँति भाग छूटे । लोग कह रहे थे, बा कीर्तनवालोंकी खैर नहीं । ये राक्षस-माई सभी कीर्तनवालोंके बँधवा मँगावेंगे । लोग परस्परमें ऐसी ही बातें कह रहे थे ।

हिंदितसजीकी बात झुनकर हैंसते हुए प्रभुने नियानद्वीते कहा—'श्रीपाद ! उन छोगोंके समीप जानेकी आपको क्या आवश्यकता थी ! योही कम चन्नछता किया कीजिये। ऐसी चान्नहरूप किस कामका !

कुछ बनावटी प्रेम-कोप प्रदर्शित करते हुए नित्यानन्दर्गिने कहा---'इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होनेकी आप तो घरमें बैठे रहते हैं, आपको नगर-प्रचारकी कठिनह<sup>ती</sup> का क्या पता ! एक बार तो कहते हैं समीको नामका प्र<sup>वार</sup> करो । ब्राह्मणसे चाण्डालपर्यन्त और पापीसे लेकर पुण्यासातक सभी भगवन्नामके अधिकारी हैं और अब कहते हैं, उनके प्रस क्यों गये ! सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं। इम तो जन्महे ही घर-बार छोड़कर दुकड़े मॉगते फिरते हैं, हमारा <del>उ</del>द्दर करनेमें आपकी कीन-सी बड़ाई है ! आपका पतित-पावन ना<sup>न</sup> तो तमी सार्थक हो सकता है, जब ऐसे-ऐसे भयद्वर कृर कर्न करनेवाले पापियोंका उद्धार करें । अब यों घरमें बैठे रहनेहै काम न चलेगा । ऐसे घोर पापियोंको जबतक हरिनाम<sup>की</sup> शरणमें लाकर मक न बनावेंगे, तबतक छोग हरि-ना<sup>मकी</sup> महत्त्व ही कैसे समझ सकेंगे ?

जगार-मधारको क्रूरता, नित्यानन्वका प्राथना २३७ कुछ हँसते हुए प्रमु मक्तोंसे कहने छगे—'श्रीपादको निनके उद्घारकी इतनी मारी चिन्ता है, वे महामागवत पुरुप कौन हैं !'

प्रभुने हँसते हुए कहा-- 'अब वे कितने दिनोंतक क्रता कर सकते हैं ! श्रीपादके जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके मनमें जिनके उद्धारका विचार आ चुका, वे क्या फिर पापी ही वने रह सकते हैं ! श्रीपाद जिसे चाहें उसे भक्त बना सकते हैं, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो !' इस प्रकार निवाईने संकेतसे ही प्रभुके समीप जगाई-मधाई-के उदारको प्रार्थना कर दी और प्रभुने भी संकेतदारा ही उन्हें वन दोनों भाइयोंके उद्धारका आधासन दिला दिया । सचमुच महात्माओंके इदयोंमें दूसरोंके प्रति स्वामाविक ही दया उत्पन्न हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दयाकी प्रार्थना करे तभी वे दया करें यह बात नहीं है, किन्तु उनका स्वमाव ही ऐसा होता है, कि बिना कहे ही वे दीन-दुखियोंपर दया करते रहते हैं। विनादया किये वे रह ही नहीं सकते | जैसे कि

नीतिकारोंने कहा है-

पद्माकरं दिनकरो चिकचं करोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवातम्। नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः॥ (अर्लंबरि० ती० व० वर)

रात्रिके दुःखसे सिकुड़े हुए कमल मरीचिमाली भगवर् भुवनसास्करके समीप अपना दुखड़ा रोनेके छिये नहीं <sup>जाते</sup>। विना कहे ही कमल-बन्धु भगवान् दिवाकर उनके दुःखेंको 🧗 भरके उन्हें विकसित कर देते हैं। कुमुदिनीकी <sup>हजाने</sup> भवगुण्डित कलिकाको कलानाय भगवान् शशधर स्वयं ही प्रस्कुटित कर देते हैं। विना याचनाके ही जल्से भरे हुए में अपने सम्पूर्ण जलको वर्षाकर प्राणियोंके दुःखकी दूर करते हैं। इसी प्रकार महान् सन्तगण भी स्वयं ही दूसरोंके उपकारके निमित्त सदा कुछ-न-कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपकार करमा उनका स्वभाव ही बन जाता है । जैसे सभी प्राणी <sup>जानमें</sup>। अनजानमें स्वाँस लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार सन्त-महामा जो-जो भी चेष्टा करते हैं, वे सभी लोक-कल्याणकारी ही होती हैं।



# जगाई-मधाईका उद्धार

साधूनां दर्शनं पुरयं तीर्थभूता हि साधयः। कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः॥४ (सु० र० मां० १०।७)

कों प्रेमकी दृष्टिसे देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और देषके कारण मिलन नहीं हो गयी है, परोपकार करना जिसका ज्यसन ही बन गया है, ऐसा साधु पुरुप यदि सबे इदयसे किसी घोर

सचमुचमें जिसका हृदय कोमल है, जो सभी प्राणियों-

ही बन गया है, ऐसा साधु पुरुप यदि सचे हृदयसे किसी घोर पापी-से-पापीका भी कल्याण चाहे तो उसके धर्मारमा बननेमें सन्देह ही नहीं। महात्माओंकी खाभाविक इच्छा अमोघ होती

है, यदि वे प्रसन्नतापूर्वक किसीकी ओर देखमर लें, बस, उसी समय उसका बेड़ा पार है। साधुओंके साथ खोटी झुस्सि किया हुआ संग भी ब्यर्च नहीं जाता। साधुओंसे द्वेप रखनेवालोंका भी कल्याण ही होते देखा गया है, यदि पापीके ऊपर किसी

धपराधके कारण कमी क्रोध न करनेवाले महात्माओंको दैधात् क्रोध आ गया तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है, किन्द्रुप्रायः महात्माओंको क्रोध कभी नाममात्रको ही आता है, वे धपने अहित करनेवालेका भी सदा हित ही करते हैं ।

म सायुगोंका शरीर ही तीर्थनक्य है, उनके द्यांनोंसे ही युग्य होता है। सायुगोंम और "तीर्थोंम एक वहा भारी अन्तर है, तीर्थोंम जानेका फख सी कालान्तरमें मिलता है, किन्तु सायुगोंके समागमका फख साथा कालान्तरमें मिलता है, किन्तु सायुगोंक समागमका फख साथा है। अतः सच्चे सायुगोंका सरसंग तो बहुत दुर्शन ही कोटि तीर्थोंसे अधिक होता है।



मिलकर घाटपर स्नान करने जाते । रात्रिमें तो कोई अपने घरके बाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नहोंमें उन्मच होकर इधर-उधर घूमते और जिसे भी पाते, उसीपर प्रहार कर बैठते । इसिल्ये शाम होते ही जैसे पक्षी अपने-अपने घोंसलोंमें घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल ही उसमेंसे निकलते हैं, उसी प्रकार उस मुइह्लेक लोग स्प्रीस्तके बाद भूलकर भी घरसे बाहर नहीं होते । क्योंकि इनकी क्षूता और चृशंसतासे सभी लोग परिचित थे ।

शामको नियमितरूपसे भक्त संकीर्तन करते थे और कभी-कभी तो रात्रिमर. संकीर्तन होता रहता था । इन दोनोंके डेरा डावनेपर भी संकीर्तन ज्यों-का-स्यों ही होता रहा । रात्रिमें सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार रूप एवं ध्वनिके साथ खील, एदङ्ग, करताळ और मजीरा आदि वार्षोसिहत भगवान्-के सुमधुर नामोंका संकीर्तन होने रूगा । संकीर्तनयी त्रितापहारी, अनन्त अधसंहारी, सुमधुर ष्वनि

इन दोनों भाइयोंके कानोंमें भी पड़ी । ये दोनों शराबके मदमें तो चूर थे ही, उस कर्णाप्रय व्यक्तिके श्रवणमात्रसे और अधिक उन्मच हो गये । गर्मियोंके दिन थे, बाहर अपने पठँगोंपर पढ़े इंए ये कीतेनके जगत-पावन-कारी रसामृतका पान करने छने । कभी तो ये केमन होन्स स्टब्स मुख्ये स्वाह करी एडे-एडे

किमी तो ये बेहुच होकर हुंकार मारने छगते, कभी पड़े-पड़े हो जहा-अहा इस प्रकार कहने छगते। कभी मावावेशमें आ-क्तर कीर्तनकी छयके साथ उठकर सत्य करने छगते। इस १६ प्रकार ये संकीर्तनके माहास्यको विना जाने ही केवल उसके अवणमात्रसे ही पागल-से हो गये । एक दिन दूरसे कीर्तनर्व ध्यान सुनकर ही इनके हदयकी कठोरता बहुत कुळ जाती रही भला जिस हदयमें कणोंके हारा भगवजामका प्रवेश हो चुका है वहाँ पर कठोरता रह ही कैसे सकती है ! संकीर्तन श्रवण करते-काते हैं ये दोनों भाई सो गये । प्रात:काल जब बगो तो इन्होंने भकांकों ये दोनों भाई सो गये । प्रात:काल जब बगो तो इन्होंने भकांकों

घाटकी ओर गङ्गास्नानके निमित्त जाते हुए देखा । महाप्रध भी उधरसे ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब तो पहिले ही ई<sup>प</sup> रखा था कि प्रभु ही संकीर्तनके जीवनदाता हैं। जतः प्रस्ती

देखते ही इन्होंने कुछ गर्थित खरमें प्रसन्नताके साथ कहा'निमाई पण्डित! रात्रिमें तो बड़ा छुन्दर गाना गा रहे थे, ह्या
'मंगाङ्चण्डी' के गीत थे ई एक दिन अपने सभी साथियों
सहित हमारे यहाँ भी गान करो । तुम जो-जो सामग्री वताको
यह सब हम मँगा देंगे । एक दिन जरूर हमारे यहाँ चर्याः
मंगड होना चाहिये । हमें तुम्हारे गीत बहुत भले माद्यन पर्य
हैं ।' भग्वजाम-संजीतनका कैसा विश्वाण प्रभाव है । कैल अनिच्छापूर्वक श्रवण करनेका यह फड़ है, कि जो दोनों मां
किसीसे सीधे चातें ही करना नहीं जानते थे, ये ही महामुर्य
अपने यहाँ गायन करनेकी प्रार्थना करते छन । प्रसुने इन्त्री
वार्तोका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । वे उपेहा करके आगे चलेग्वे।

तीसरे पहर सभी मक्त प्रभुके घर एकत्रित हुए। स<sup>भीने</sup> प्रभुसे प्रार्थना की---'श्रमो! इन दोनों माइयोंका अब अवस्य हैं। उद्घार होना चाहिये । अब यही इनके उद्धारके निमित्त पुष्पमसर है । तभी छोगोंको संवीर्तनका महत्व जान पड़ेगा एवं आपका पतितपावन और दीनवन्धु नाम सार्थक हो सकेगा।'

प्रभुने मुस्कराते हुए कहा—'भक्तप्टन्द ! जिनके उद्धारके निमेत्त आप सब छोग इतने चिन्तित हैं, जिनकी मंगल-कामनाके छिये आप सभीके हृदयोंमें इतनी अधिक इच्छा है, उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो। अब उनके उद्धारमें

विश्व हुआ हूं। समझा । अब उनक उद्धारम क्या देरी है ! जिन्हें श्रीपादके दर्शनोंका सीभाग्य प्राप्त हो चुका, वे पापी रह ही कैसे सकते हैं ! श्रीपादके दर्शन व्यर्थ कभी नहीं 'जाते । ये चनका कल्याण अवस्य करेंगे।' प्रभुके ऐसे आस्वासन-वाक्य सनकर भक्त अपने-अपने स्थानोंको चले गये।

एक दिन रात्रिके समय नित्यानन्दनी महाप्रसुके घरकी शोर बा रहे थे। निताईने जान-बूझकर, केवछ उन दोनों महर्गोके उद्घारके निमित्त ही रात्रिमें उधरसे आनेकी बात सोची पी। ये धीरे-धीरे भगवन्नामका उद्धारण करते हुए इनके डेरेके सानने होकर ही निकले। उस समय ये दोनों शराबके नशेमें पूर हुए बैठे थे। नित्यानन्दको रात्रिमें उधरसे जाते देखकर

ठाठ ऑखें किये हुए मदिराकी वेहोशीमें मधाईने पूछा—'कीन जा रहा है !' नित्यानन्दजी मठा क्यों उत्तर देनेवाछे थे, वे चुप ही रहे, इसपर उसने डॉटकर जोरॉसे कहा—'अरे, कीन. जा रहा है ! वोलता क्यों नहीं !' इसपर नित्यानन्दजीने निर्मीक भावसे कहा—'क्यों, हग हैं। क्या कहते हो !' मधाईने कहा—'तुम कीन हो! अज नाम बताओ और इस समय रात्रिमें कहाँ जा रहे हो!' नित्यानर जीने सरखताके साथ कुछ विनोदके छहजेमें कहा—'मुर्डे यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है 'अवस्त'।'

अवधूत नामको सुनकर ही मधाई चिढ़ गया। उसने कहा —'अवधूत, अवधूत, बड़ा विचित्र नाम है। <sup>अवधूत</sup> तो नाम नहीं होता, क्यों वे बदमारा ! हमसे दिल्लगी करण है!' यह कहकर उस अविचारी मदोन्मत्तने पासमें पहें 💱 एक घड़ेके टुकड़को उठाकर निस्यानन्दजीके सिरमें जीरींते मारा । वह खपड़ा इतने जोरसे निताईके सिरमें लगा कि सिर्मे लगते ही उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। एक टुकड़ा निताईके प्रापे भी गड़ गया। खपड़ेके गड़ जानेसे मस्तकसे रक्तकी धारानी बहने छगी । निरयानन्दजीका सम्पूर्ण शरीर रक्तसे छपपण है गया। उनके सभी वस्न रक्तरिक्षत हो गये। इसपर मी निःयानन्दजीको उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनन्दके साप चृत्य करते हुए भगवन्नामका गान करने लगे। वे हनके ऊपर दया दर्शाते हुए रो-रोकर प्रमुसे प्रार्थना करने लो-'प्रमो ! इस शरीरमें जो आघात हुआ, उसकी मुझे कुछ <sup>मी</sup> चिन्ता नहीं, किन्तु इन ब्राह्मण-कुमारोंकी ऐसी दुर्दशा <sup>अब</sup> मुझसे नहीं देखी जाती । इनकी इस शोचनीय अवस्प<sup>की</sup>

स्मरणमात्रसे मेरा इदय विदीर्ण हुआ जाता है, हे दयाहो । अर

तो इनकी रक्षा करो ।∴ अब तो इनकी निष्कृतिका उपाय बतादो ।'

नहीं है।

नित्यानन्दर्जीको इस प्रकार प्रममें नृत्य करते देखकर मगई और अधिक चिढ़ गया। इसपर वह इनके ऊपर दूसरी बार प्रहार करनेको उचत हुआ। इसपर जगाईने उसे वीचमें ही ऐक दिया। मगईकी अपेक्षा जगाई कुछ कोमछ प्रकृतिका और दयायान् या, उसे नित्यानन्दर्जीकी इस दशापर बड़ी दया आयी। प्रहार करनेवालेपर भी फोध न करके वे आनन्दके सहित नृत्य कर रहे हैं और उछटे अपने अपराधीके कल्याणके निमित्त प्रभुक्ते प्राप्तना कर रहे हैं, इस वातसे जगाईका इदय पसीज उठा। उसने मगाईको रोकते हुए कहा—'तुम यह क्या कर रहे हो। एक सन्यासिको निवा जाने-पुछ मार रहे हो। यह अच्छी बात

छाज-छाज ऑसोंसे चारों ओर देखते हुए मधाईने कहा— 'यह अपना सीधी तरह नाम-माँव ही नहीं बताता।' सरज्ताके स्वरमें जगाईने कहा—'यह परदेशी संन्यासी अपना नाम-माँव क्या बताओं ? देखते नहीं अवध्त है । माँगकर खाता होगा, इधर-उधर पड़ रहता होगा।' जगाईके इस प्रकार निवारण करनेपर मधाई शान्त हुआ। उसने दूसरी बार नित्यानन्द-जीपर प्रहार नहीं किया। नित्यानन्दजी आनन्दमें उन्मच हुए खुल कर रहे थे। माथेसे रुक्तका पनाळा-सा बह रहा था। वहाँ-की सम्पूर्ण पृथ्वी रक्तसे भीग गयी थी। लोगोंने जल्दीसे जाकर सहित कीर्तन आरम्भ करनेहीवाले थे। नित्यानन्दजीके प्रहार

की बात सुनकर अब इनसे नहीं रहा गया । ये नित्यानन्द्रजी को प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे। नित्यानन्दजीकी विपरिः का समाचार घुनकर ये एकदम उठ पड़े और दौड़ते 👯 घटनास्थलपर आये । इनके पीछे सभी भक्त भी व्यॉ-केर्न्यों ही उठे हुए चले आये । किसीके गलेमें दोलकी लटक रही पी, किसीकी कमरसे मुदंग बँधा था, कोई पखावज छिये <sup>वा</sup> किसीके दोनों हाथोंमें करताल थी और बहुतोंके हापींमें मजीरा ही थे। प्रभुने देखा नित्यानन्दजी आनन्दके उद्रेकमें प्रेरहे उन्मत्तकी भाँति चृत्य कर रहे हैं । उनके मस्तकसे रक्तकी धार वह रही है , उनका सम्पूर्ण शरीर रक्त-रक्षित हो रहा है । शरीर<sup>हेंहे</sup> रक टप-टप नीचे टपक रहा है, उनके नीचेकी सम्पूर्ण पृथी रक्तके कारण छाछ हो गयी है। ऐसी दशामें भी भगवान्के <sup>मधुर</sup> नामोंका कीर्तन कर रहे हैं ! नित्यानन्दजीके रक्तप्रवाहको देख कर प्रमुका खून उबलने लगा, उस समय वे अपनी स<sup>ब</sup> प्रतिज्ञा भूल गये और आकाशकी और देखकर जोरोंसे हंकार मारते हुए 'चंक-चक्र' इस प्रकार कहने छगे। मानों इन दोनों पापियोंके संहारके निमित्त वे सुदर्शनचक्रका आह्वान कर रहे हैं। प्रमुको इस प्रकार कोधाविष्ट देखकर नित्यानन्दजीने हनसे विनीत भावसे कहा—'प्रभो ! अपनी प्रतिज्ञा स्मरण की<sup>जिये</sup>। इन पापियोंके प्रति जो आपके हृदयमें कोध उत्पन्न हो आया है।

उसे दूर कीजिये । जब आप ही पापियोंके ऊपर दया न करके कोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा ! आप तो पापसंहारी हैं, आपका नाम तो पतितपावन है । आप तो दीनानाप हैं । रनकी बरावर दीन, दीन, पतित आपको उद्घारके निमित्त कहाँ मिलेगा ! प्रमो । ये पापी आपकी कृपाके पात्र हैं, ये गौरकी दयाके अधिकारी हैं । इनके ऊपर अनुप्रह होना चाहिये। अपने जगत्वन्य चरणोंको इनके मस्तकोंपर रखकर इनका उद्घार कीजिये।' निताईके ऐसी प्रार्थना करनेपर भी प्रभुका कोध शान्त नहीं हुआ । इधर प्रमुको कुद देखकर सभी भक्त विस्मित-से हो गये। सभी आध्यर्यके साथ प्रमुके कुपित मुखकी ओर संघममायसे देखने छगे । सभीको प्रतीत होने छगा, कि भाज संसारमें महाप्रख्य हो जायगी । सम्पूर्ण संसार प्रमुके प्रकोपसे मस्मीमृत हो जायगा। प्रमुकी ऐसी दशा देखकर कुछ मक्त अपने आपको न रोक सके। मुरारीगुप्त आदि वीर भक्त महावीर-के आवेशमें आकर उन दोनों पापी माइयोंके संहारके निमित्त खयं उद्यत हो गये। उस समय मक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारकी भारी खलबली-सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्तमण्डलीको देख-कर जगाई-मधाईके सभी सेवक डरके कारण धर-थर काँपने छंगे। हजारों नर-नारी घटनास्थलपर आ-आकर एकत्रित हो गये । सम्पूर्ण नगरमें एक प्रकारका कोलाहल-सा मच गया । नित्यानन्दजी उत्तेजित द्वए मुरारीगुप्त आदि भक्तेंके पैरोंमें गिर-गिरकर उनसे शान्त होनेके लिये कह रहे थे। प्रभुसे भी वे

नार-चार शान्त होनेकी प्रार्थना कर रहे थे। ने दोनों माई हरे हुए-से चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं या, कि भव क्या करना चाहिये। इतनेहीमें उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो, आकाशमेंसे सुदर्शनचक्र उनके संहारके निर्मित उतर रहा है। सुदर्शन चन्नके दर्शनसे वे बहुत ही अ<sup>दिक</sup> भयभीत हुए और डरके कारण थर-यर कॉॅंपने लगे। निलानन्द-जीने इनकी मनोगत अवस्थाको समझकर चक्रसे आकाशमें 🛭 रुके रहनेकी प्रार्थना की और दीनमावसे पुनः प्रभुसे प्रा<sup>र्पना</sup> करने लगे---'प्रमो ! यदि आप ही इस युगमें पापियोंको दण्ड देंगे, तो फिर पापियोंका उद्धार कहाँ हुआ ? यह तो संहार ही हुआ। हरिदासजीको आपने आश्वासन दिया था, कि हम पितिती का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़ें हुए इन दोनें। पतित पातिकरोंका उद्धार करके आप अपने पतितपावन नामको सार्थक क्यों नहीं करते ! फिर दण्ड ही देना है, तो एक मधाईको ही दीजिये। जगाईने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है। इसने तो उल्टे मधाईको प्रहार करनेसे निवा रण किया है। दूसरी बार प्रहार करनेसे जगाईने ही मर्घाईकी रोका है। प्रमी । जगाई तो मेरी रक्षा करनेवाटा है, <sup>यह ती</sup> सर्वया निर्दोप है।'

'जगाईने श्रीपादकी रक्षा की है, उन्हें मंधाईने दि<sup>तीप</sup> प्रहारसे बचाया है।' इस बातको सुनते ही प्रसुक्ती, प्रसन्ता<sup>का</sup> ठिकाना नहीं रहा। उनका सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रमिक्त कारण जगाईको प्रमुने गलेसे लगा लिया और वे गह्मदगण्टसे कहने लगे— 'तुमने मेरे माईको बचाया है, तुम मेरे
गाईके रक्षक हो । तुमसे बदकर मेरा प्यारा और कौन हो
सकता है ! आओ मेरे गले लगकर मेरे अनुतार हृदयको शीतलता
प्रदान करो ।' प्रमुका प्रमालिङ्गन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया,
वह अचेत होकर प्रमुक्त चरणोंमें लोटने लगा। आज उस भाग्यवान् माहाण-वन्धुका जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप
ह्य हो गये। उसके हृदयमें पाप-पुत्रोंका समृह जमे हुए हिमके
समान प्रमुक्ती अन्निक्ती ऑच पानेसे पिवल-पिचलकर ऑखोंके
हारा बहने लगा। प्रमुक्त चरणोंमें पड़ा हुआ जगाई जोरोंके साथ
प्रि-फ्टकर रोने लगा।

अपने माईको इस प्रकार प्रेममें अधीर होकर रुदन करते देखकर मर्धाईके हदयमें भी पृक्षातापकी ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्यपर लजा आने लगी। अब वह अधिक कालक स्पर न रह सका। आँखोंमें आँस् भरकर गद्गदकण्ठ- से उसने कहा—'प्रमो! हम दोनों ही माइयोंने मिलकर समान-रूपसे पाप किये हैं। हम दोनों ही लोकनिन्दित पातकी हैं। आपने एक माईको ही अपने चरणोंकी शरण प्रदान की हैं। वाप हम दोनोंकी ही रक्षा की जिये।' यह कहते-कहते मुधाई भी प्रमुक्त चरणोंमें लोटने लगा। अधुआंके वेगसे वहाँकी सब चूलि की चढ़ बन गयी थी, वह की चढ़ दोनों माइयोंके अंगोंमें लिपटा हुआ था। सम्पूर्ण शरीर

२५०

धूलि और कीचमें सना हुआ था। नदियाके विना तिल्क्ते राजाओंको इस प्रकार घूळिमें छोटते देखकर सभी नरनारी अवाक् रह गये। सभी लोग उन पापियोंके पापोंको भुलकर जनके ऊपर दयाके भाव प्रदर्शित करने छगे। अहा ! नम्रता<sup>र्न</sup>

कितना भारी आकर्पण होतां है ! मधाईके ऊपरसे प्रमुका रोप अभी भी नहीं गयाथा। उन्होंने गम्भीर स्वरमें कहा-'मधाई ! मैं तुन्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करनेवालेके प्रति तो कभी क्रोध नहीं करती,

किन्तु तुमने श्रीपाद निल्मानन्दजीका अपराध किया है, यदि है तुम्हें क्षमा कर दें, तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो। जवनक वे तुन्हें क्षमा नहीं करते, तबतक तुम मेरे सामने दोपी ही ही,

अभूतपूर्व दृश्यको देख रहे थे।

जाओ, निलानन्दजीकी शरण छो।' प्रमुकी ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्तन्यखमारहे प्रमुके चरणोंको छोड़कर नित्यानन्द्रजीके चरणोंमें जाकर दि गया और फूट-फूटकर रोने लगा। उसे अपने कुकृत्यपर बरी भारी छजा भा रही थी। उसीकी ग्लानिक कारण वह अधीर होकी दहाइ मारकर रो रहा या। उसके रुदनकी ध्वनिको सुनकर प्रायर भी

पसीज उठता या । चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया, मनो मधाईके हदनसे द्वीमूत होकर समी दिशाएँ रो रही हों, समी

छीग उन पापियोंकी ऐसी दशा देखकर अपने आपेकी भू गये। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चन्त्रा, कि हम सर्ग<sup>त हैं स</sup> मर्पेटोकमें । सभी गीराहके ब्रेम-प्रमापके बशवर्ती होकर उन मधाईको नित्यानन्दजीके पैरोंके नीचे पड़ा देखकर नित्या-नन्दजीसे प्रमु कहने छगे—'श्रीपाद ! इस मधाईने आपका अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं, मुझमें हतनीक्षमता नहीं, कि मैं आपका अपराध करनेवालेको अभय प्रदान कर सकूँ। बोलो क्या कहते हो !' अरयन्त ही दीन-माबसे नित्यानन्दजीने कहा—'प्रमो !

यह तो आपकी सदासे ही रीति रही आयी है। आप अपने

सेनकोंके सिर सदासे झुयशका सेहरा बॉधते आये हैं। आप हनके उद्धारका श्रेय मेरे सिरपर छादना चाहते हैं। किन्तु इस बातको तो सभी जानते हैं, कि पतितपावन गौरमें ही ऐसे पािपयोंको उनारनेकी सामध्ये है। प्रभो । में हदयसे कहता हूँ, मेरे हदयमें मधाईके प्रति अशुमात्र भी विदेषके भाव नहीं हैं। यदि मेंने जन्म-जन्मान्तरोंमें कभी भी कोई सुकृत किया हो, तो उन सकता पुण्य में इन दोनों भाइयोंको प्रदान करता हूँ।

हतना सुनते ही प्रमुने दौड़कर मधाईको अंगमें उठा लिया और नोरोंसे उसका आलिङ्गन करते हुए कहने लगे—'मधाई! अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय हो गये। श्रीपादने तुम्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागनत वैष्णव बना दिया। तुम आजसे मेरे अन्तरङ्ग भक्त हुए। श्रीपादकी कृपासे तुम पापरिहत वन गये।' प्रमुका प्रमालिङ्गन और आसासन पानेसे मधाईके आनन्दकी सीमा न रही, वह उसीक्षण मुर्छित होकर प्रमुक्त पादपश्चीमें पढ़ गया। प्रमुक्त दोनों रें रोंको पकडे हुए जन्मित्र कामनकर्ता

वे दोनों भाई धूलिमें लोटे हुए रुदन कर रहे थे, भक्त तथा नगरं, अन्य नर-नारी मन्त्रमुग्धकी माँति खड़े हुए इस पितोद्दारिक इस्पको देख रहे थे। इस हृदयको हिला देनेवाले दृश्यमें उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रमुने अपने पैरोम पड़े हुए धूलिधूसरित दोनों भाइयोंको उठाया और भक्तोंको संकोर्कि करनेकी आजा दी।

इन दोनों पापी माइयोंकी ऐसी दीनता देखकर मर्कोंके हर्पका ठिकाना नहीं रहा। वे अलग-अलग सम्प्रदाय बता-बनाकर प्रेममें उन्मत्त हुए हरिष्विन करने लगे और जोरेंने ताल और खर सहित कीर्तन करने लगे। नगरक समी तर-नारी कीर्तनमें सम्मिलित हुए। आज उनके लिये संकीर्तन देखनेका यह प्रयम ही अवसर था। सभी भक्तोंके सहित-

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कुटण हरे कुटण कुटण कुटण हरे हरे।

— इस महामन्त्रका उचारण करने छगे। झाँझ, गूरंग और मजीरा बजने छगे, मक उन्मल होकर कीर्तन करने छगे। बीच-बीचमें गौरहरिके जयजयकारोंकी ध्वनिसे आकारी-मण्डल गूँजने छगता। कीर्तनकी ध्वनिसे सभीको खंद, क्षण, अश्व आदि साखिक भाव होने छगे। उस समयके संकीर्तने एक प्रकारकी अहुत छटा दिखायी देने छगी। सभी प्रेमने पागल-से बने हुए थे। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन देनों माइयोंको साथ छिथे हुए प्रभुके घरपर पहुँचे।

## जगाई और मधाईकी प्रपन्नता

सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतदु व्रतं मम॥ ॥

बुन्दावनमें एक परम भगवद्भक्त माताने हमें यह कथा धुनायी थी-- भक्त-भयभञ्जन भगवान् द्वारकाके भन्य भोजन-भवनमें बैठे हुए सत्यभामा आदि भामिनियोंसे बिरे हुए भोजन कर रहे थे। भगत्रान् एक बहुत ही झुन्दर झुवर्ण-चौकीपर निराजमान थे। सुवर्णके बहुमूल्य थालोंमें मॉति-मॉतिके स्वादिष्ट व्यक्षन सजे हुए थे। बहुमूल्य रक्षजडित कटोरियोंमें विविध प्रकारके पेय पदार्थ रखे हुए थे । सामने रुक्मिणीजी बैठी हुई पंखा हुला रही थीं । इधर-उधर अन्य पटरानियाँ वैठी हुई थीं । सहसा भगवान् भोजन करते-करते एकदम रुक गये, उनके मुखका प्रास मुखमें था और हाथका हाथमें, ये निर्जीव पूर्तिकी भाँति ज्यों-के-स्यों ही स्तम्भित-से रह गये। उनका कमलके समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्हला गया । आँखोंने आँसू मरकर वे रुक्मिणीजीकी ओर देखने लगे। सभी पटरानियाँ भगवान्के ऐसे मावको देखकर मयभीत हो गया । वे किसी भावी

भगवान् विभीपण्के आनेपर वानरांवे कह रहे हैं—'प्कवार मी जो प्रपन्न होकर 'मैं तेरा हुँ' ऐसा कहकर मुक्ति रूपाकी पाचना करते हैं, उसेमैं सर्व भूतोंसे अभय प्रदान करता हुँ, ऐसी मेरी प्रविज्ञा है।'

आशंकाके भयसे भयमीत-सी हुई प्रमुके मुखकी ओर निहालें छगीं। कुछ किप्पत स्वरमें भयमीत होकर रुविमणीजीने पूछ- 'प्रमो! आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्यों हो गरी! माछम पड़ता है, कहीं आपके परम प्रिय किसी मक्तर मारी संकट पड़ा है, उसीके कारण आप इतने खिन हो गये हैं। क्या मेरा यह अनुमान ठीक है ?'

रुक्मिणीकी ओर देखते हुए प्रभुने कहा-'तुम्हारा अनुमान स्रमारा नहीं है ?'

अधीरता प्रकट करते हुए रुक्सिणीजीने कहा-'प्राणेहर! मैं उन महाभाग भक्तका और उनकी विपत्तिका हाल जा<sup>तना</sup> चाहती हैं।'

विपण्ण स्वरमें भगवान्ने कहा—'दुष्ट दुःशासन भी सभामें दुपदछुताके चीरको खींच रहा है। गुरुजनोंके सामने उस पतिमताको नम्न करना चाहता है।'

हुपदम्रताके दु:खकी बात मुनकर नारी-मुख्य भीहत श्रीर कातरताके साथ जल्दीसे रुक्मिणीजीने कहा—'तन आप सोच क्या रहे हैं, जल्दीसे उसकी सहायता क्यों नहीं करते, निससे उसकी टाज बच सके ! प्रमो ! उस दीन-हीन अवलाकी रहा करो ! नाथ ! उसके दु:खसे मेरा दिल धड़कने लगा है ।'

गद्धदमण्डसे भगवान्ने कहा—'सहायता कैसे कहूँ! उसने तो अपने वस्नका एक छोर दाँतोंसे दाव रक्खा है। वह सर्वतोमायेन मेरा सहारा न टेकर दाँतोंका सहारा डे रही है। जबतक वह सब आशाओंको छोड़कर पूर्णरूपसे मेरे ही ऊपर निर्मर नहीं हो जाती, तबतक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे सकता हूँ !'

मगवान् दारकामें इतना कह ही रहे थे, कि द्रौपदीने सब ओरसे अपनेको निरसहाय समझकर भगवान्का ही आश्रय छेनेका निश्चय किया । उसके मुखमेंसे 'कृष्' इतना ही निकला था, कि दाँतोंनेसे वस्त्र छूट गया । दाँतोंका आश्रय छोड़ना था और कृष्के आगे 'ण' भी नहीं निकल्ले पाया कि तभी भगवान् वहाँ आ उपस्थित हुए और द्रोपदीके चीरको अक्षय बना दिया । सीका वर्णन करते हुए सुरदासजी कहते हैं—

हुपर-सुता निर्वेछ मइ ता दिन, गृहि छाये निज थाम । दुःशासनकी भुजा थकित मई, बसनक्त भये श्याम ॥ सुने री मैंने निर्वेछके वछ राम ।

क्योंकि जनतक मनुष्यको अपने बटका आश्रय है, जनतक यह अपनेको ही बटी और समर्थ माने बैटा है, तनतक भगवान् सहायता क्यों करने टंगे ! वे तो निर्वटोंके सहायक हैं—
निष्क्रधनोंके रक्षक हैं—इसीटिये आगे सुर कहते हैं—

अप बळ तप बळ और बाहु घळ चीथा है बळ दाम। स्र किसोर-रुपार्ते सच बळ, हारेको हरि नाम॥ सुने री मैंने निर्वळके बळ राम।

जगाई-मधाईके पास अन्यायसे उपार्जित यथेष्ट धन या, शरीर उन दोनोंका पुष्ट या, शासककी ओरसे उन्हें अधिकार मिछा हुआ था। धन, जन, सेना तथा अधिकार समीके मर्रे वे अपनेको ही कार्ता समझे बैठे थे, इसिटिये प्रभु भी इनरे र्रे ही रहे जाते थे। जिस क्षण ये अपने सभी प्रकारके अधिका और कटोंको अञ्चाकर निर्वेट और निष्किद्यन बन गये उसी समय प्रभुने इन्हें अपनी शरणार्थे के लिया। वस क्षणमर्थे हैं उपहाससे वे उद्यस्तके पुराने पापी सभी वैष्णांक्षि कृपामांक्ष

बन गये । प्रपन्तता और शरणागतिमें ऐसा ही जाद है। विष क्षण 'तेरा हूँ' कहकर सबे दिलसे उनसे प्रार्पना करो उडी क्षण वे अपना लेते हैं, वे तो मक्तोंके लिये भूखे-से बैठे रहते हैं। लोगोंके मुखकी ओर ताकते रहते हैं, कि कोई अब करे कि मैं 'तुन्हारा हूँ', यहाँतक कि अजामिलने झूठे ही पुकी

बहाने 'नारायण' दान्द कह दिया, बस, इतनेसे ही उसकी रक्षा की और उसके जन्ममरके पाप क्षमा कर दिये।

भक्तराण जगाई-मधाई दोनों भाइयोंको साथ लेकर मधे विद्यालया जगाई-मधाई दोनों भाइयोंको साथ लेकर मधे विद्यालया के गये। एक उद्यातगर असे विद्यालया विद्याल

बैठे । सामने इस आचार्य अद्वैत विराजमान थे । इनके अति रिक्त पुण्डरीक विचानिथि, हरिदास, गरुक, रामाई पण्डरा, श्रीनिवार, गंगादास, वंकस्पर, चन्द्रसेखर, आदि अनेकों मक्त प्रयुक्ते चारों ओर बैठे हुए थे । बीचमें ये दोनों माई—जगाई और मर्था नीया सिर किये आँखोंमेंसे अश्च बहा रहे थे, इनके अङ्ग-प्रसारी विपाणता और पक्षाचापकी ज्वाला-सी निकटती हुई दिखायी दे

.ही थी। दोनोंका शरीर पुलकित हो रहा था, दोनों ही निस्मानन्द और प्रमुकी भारी कृपाके बोझसे दवे-से जा रहे थे । उन्हें अपने शरीरकां होश नहीं या । प्रभुने उन्हें इस प्रकार विषादयुक्त देखकर उनसे कहा-- भाइयो । तुमपर श्रीपाद नित्यानन्दजीने कृपा कर दी, अब तुम लोग शोक-मोह छोड़ दो। अब तुम निष्पाप बन गये । भगवान्ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है।' प्रमुकी बात सुनकर गद्रदकण्ठसे रोते हुए दोनों भाई ोले--- 'प्रभो ! हम पापियोंका उद्घार करके आज आपने अपने पितितपावन' नामको यथार्थमें ही सार्थक कर दिया। आपका रिततपावन नाम तो भाज ही सार्थक हुआ। अजामिलको तारने-में भापकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापोंको क्षय करनेवाला चार अक्षरोंका 'नारायण' नाम तो लिया था। गणिका स्था पढ़ाते-पढ़ाते ही रामनामका उचारण करती थी, कैसे मी सही, भगवनामका उचारण तो उसकी जिह्नासे होता पा। वाल्मीकिजीने सहस्रों वर्षोतक उल्टा ही सही, नाम-जप तो किया था। खेतमें उल्टा-सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिये, बह जम अवस्य आवेगा।दन्तवक्र, शिशुपाल, रावण, कुम्मकरण, राकटासुर, संस्वरासुर, अघासुर, वकासुर, कंस आदि सभी असुर भीर राक्षसोंने द्वेपबुद्धिसे ही सही, आपके रूपका चिन्तन ती किया था । वे उठते-बैठते, सोते-जागते सदा आपका ध्यान तो करते रहते थे। इन सबकी तो मुक्ति होनी ही चाहिये, ये छोग

8 0

तो भगवत्-सम्बन्धी होनेके कारण मुक्तिके अधिकारी ही थे, किन्तु हे दीनानाय ! हे अशरण-शरण ! हे पतिर्तोंके एकमा आधार | हे कृपाके सागर | हे पापियोंके पतवार | हे अनाप-रक्षक ! हम पापियोंने तो कभी मूख्से भी आपका नाम प्रहण नहीं किया था। इस तो सदा मदोन्मत्त इर पापकर्में हैं। प्रयुत्त रहते थे। हमें तो आपके सम्बन्धमें कुछ श<sup>त भी</sup> नहीं या । हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसारको प्रत्र **ही** यह दिखळा दिया कि चाहे कोई भजन करे या न करे, <sup>कोई</sup> कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, प्रमु उसके ऊपर मी एक न-एक दिन अवस्य ही कृपा करेंगे। हे प्रमो ! हमें अपने पापोंका फल भोगने दीजिये । हमें अरबों, खरबों और असंस्थी वर्पीतक नरकोंकी भयद्वर यातनाओंको भोगने दीजिये। प्रभी हम आपकी इस अहैतुकी कृपाको सहन न कर सकेंगे। नाप हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। हम प्रमुक्ते इतने वी रूपापात्र बननेके योग्य कोटि जन्मोंमें भी न बन सकेंगे, जित<sup>ती</sup> कुपा प्रमु हमारे ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं।'

कलतक जो मथपानके अतिरिक्त कुछ जानते-समझते ही तही ये, उन्होंके मुखसे ऐसी अपूर्व स्तुति धुनकर सभी भक्त चितत रहें गये। वे एक दूसरेकी ओर देखकर आश्चर्य प्रकट करने हते। अदैताचार्यने उसी समय इस स्ठोकको पढ़कर प्रमुक्ते पादपर्वी जगाई मीर मधाईकी प्रपन्नता

मुकं करोति चाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिम्।
यत्रुपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्॥
(शीवसमारी सार रीर्व

२५६

(धीघरस्वामी मा॰ री॰) जगाई-मधाईकी ऐसी स्तुति सुनकर प्रमुने उनसे कहा----

'द्वम दोनों माई सभी मक्तोंकी चरण-वन्दना करो । मक्तोंकी पद-धृष्टिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्यात्मा वन सकता है।' प्रसुक्ती आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अधुकों-से मक्तोंके चरणांको भिगोती हुए उनकी चरण-वन्दना करने जो । सभी मक्तोंने उन्हें हृदयसे परम भागवत होनेका सर्वोत्तम आज्ञीवीद दिया ।

अब महाप्रभुने उनकी शान्तिक िये दूसरा उपाय सोचा ।

प्रावती भागीरथी सभीके पापोंको जड़-मूलसे उखाड़कर फेंक

देनेवाली हैं, अतः आपने भक्तोंसे जाह्मवीके तटपर चलनेके

लिये कहा । चाँदनी रात्रि थी, गर्मीके दिन थे, लोग कुछ तो

सो गये थे, कुछ सोनेकी तैयारी कर रहे थे । उसी समय सभी भक्त

रन दोनों भाइयोंको आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेममें

नाचते-गाते गङ्गा-लानके निमित्त चले । संकीर्तन और जय
जयकारोंकी ग्रमुङ ध्वनि सुनकर सहलों नर-नारी गङ्गाजीके

घाटपर एकत्रित हो गये । बहुत-से तो खाटपरसे वैसे ही बिना

के विसकी कृपासे गूँचा भी चक्कता दे सकता है और खँगदा भी
विना किसीके सहरिके पहाचको चोटीपर चढ़ सकता है, उन परम शानन्द-स्वस्य प्रमुके पावपक्रोंमें हम प्रचास करते हैं।

वस्र पहिने उठकर चले आये, कोई मोजन करतेने ही कै आये । पत्नी पतियोंको छोड़ करके, माता पुत्रोंको परिसाग करके तथा बहुएँ अपनी सास-ननदोंकी कुछ भी परवा न करने संकीर्तन देखनेके निमित्त दौड़ी आयाँ। सभी आ-आका भक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमें निमग्न हो गये। सभी एक प्रकारके अपूर्व आकर्पणके वशीभूत होकर अपने आपेको भूव गये । महाप्रमुने संकीर्तन बन्द करनेकी आज्ञा दी और हन दोतें भाइयोंको साथ छेकर वे खयं जलमें <u>घ</u>री । उनके सा नित्यानन्द, अद्वैताचार्य, श्रीवास तथा गदाधर आदि सभी भक<sup>ित</sup> भी जलमें प्रवेश किया। जल्में पहुँचकर प्रमुने दोनों भार्<sup>याँसे</sup> कहा—'जगनाथ (जगाई ) और माधव ( मधाई ) ! तुम होती अपने-अपने हाथोंमें जल लो ।' प्रमुकी आज्ञा पाते ही दी<sup>र्नीने</sup> अपने-अपने हाथोंमें जल लिया। तब प्रभुने गम्भीरताके सर्वे अत्यन्त ही खेहके साथ दयाई होकर कहा-'आजतक हुन दोनों भाइयोंने जितने पाप किये हों, इस जन्ममें या पिछ<sup>ते</sup> कोटि जन्मोंमें, उन समीको मुझे दान कर दो।'

हायके जल्को जल्दीसे फेंकते हुए अध्यन्त ही दीनतं है साम कातरखरमें उन दोनों भाडवॉने कहा—'प्रभो ! हमंग हदय फट जायगा ! भगवन् ! हम मर जावेंगे । हमं देश घोर कर्म करनेकी आज्ञा अब न प्रदान कीजिये ! प्रभो ! हम आपकी इतनी क्रपाको कभी सहन नहीं कर सकते । हे दीनों- सुगन्धित चन्दन और विविध प्रकारके पत्र-पुष्प चढ़ाते हैं, वनमें हमें अपने असंख्यों पापोंको चढ़ानेकी आज्ञा न दीजिये । संसार हमें धिकारेगा कि प्रमुक्ते पावन पादपद्मीमें इन पापी पामर प्राणियोंने अपने पाप-पुद्धोंको अर्पण किया। प्रभो !

हम दब जायँगे। यह काम हमसे कमी नहीं होनेका ! प्रमुने इन्हें धैर्य वँधाते हुए कहा-- 'भाइयो ! तुम धवड़ाओ नहीं । तुम्हारे पापोंको ग्रहण करके मैं पावन हो

, जॉर्जेंगा । मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जायगा। तुम . होग संकोच न करो ।' प्रमुकी इस बातको धुनकर नित्यानन्द-जीने उन दोनों भाइयोंसे कहा-4तुम छोग इतना सङ्गोच मत ं करों। ये तो जगत्को पायन बनानेवाले हैं। पाप इनका क्या

ं विगाद सकते हैं ! ये तो त्रिभुवनपापहारी हैं। तुम अपने ं पापोंका संकल्प कर दो।' नित्यानन्दजीकी वात सुनकर रोते-रोते इन दोनों भाइयोंने हायमें जल लिया । नित्यानन्दजीने संकल्प पढ़ा और प्रमुने

दोनों हाय फैलाकर उन दोनों भाइयोंके सम्पूर्ण पापोंको प्रहण कर टिया । अहा ! कैसा अपूर्व आदर्श है ! दूसरोंके पाप प्रहण करनेसे ही तो गौराङ्ग पतित-पावन कहा सके । उनके पापोंको ग्रहण करके प्रभु बोले--- 'अब तुम दोनों निष्पाप हो गये। अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गये।

आजसे जो कोई तुम्हारे पुराने पापोंको स्मरण करके तुम्हारे

प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वैष्णवदोही समझा जायगी उसे घोर वैष्णवापराधका पातक छगेगा ।' यह कहते-<sup>नहते</sup> प्रभुने फिर दोनोंको गलेसे लगा लिया। वे भी प्रमुका प्रेमारिङ्ग पाकर मृर्कित होकर जलमें गिर पड़े । उस समय प्रभुके भयन ही अन्तरङ्ग मक्तोंको तपाये हुए सुवर्णके समान रां<sup>वाडा</sup> प्रभुका शरीर किञ्चित् कृष्णवर्णका प्रतीत होने लगा। पाप प्रहण करनेसे वह काला हो गया। इसके अनन्तर समी भक्तेंने भानन्द और उल्लासके सहित खूब झान किया। मारे प्रे<sup>मके</sup> सभी भक्त पागळ-से हो गये थे। स्नान करते-करते वे आपसरे एक-दूसरेके जपर जल उलीचने लगे। इस प्रकार बहुत <sup>हेर</sup> तक सभी गङ्गाजीके त्रिभुवनपावन प्यमें प्रसन्तासं<sup>हत</sup> की की करते रहे। अर्द्धरात्रिसे अधिक बीतनेपर सभी अपने-अपने घरोंको चले गये, किन्तु जगाई-मधाई दोनों भाई <sup>इस</sup> दिनसे अपने घर नहीं गये। वे श्रीवास पण्डितके ही <sup>इर</sup> रहने छगे।



## जगाई-मधाईका पश्चात्ताप

न चाराधि राधाधवो माधवो बेर् हें न चा पूजि पुष्पादिभिश्चन्द्रचुडः।

परेपां धने धन्धने नीतकालो , हयालो ! यमालोकने कः प्रकारः ॥\*

(सु० र० भां० ३६१। २११)

जो हृदय पाप करते-करते मिलन हो जाता है, उसमें प्रधानापकी लपट कुछ असर नहीं करती। जिस प्रकार अत्यन्त काले वक्षमें स्याहीका दाग प्रतीत नहीं होता। जो वक्ष जितना ही स्वच्छ होगा, उसमें मैलका दाग भी उतना ही अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। इसी प्रकार पश्चात्तापकी ज्वाला खच्छ और सरल इत्योंमें ही अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक निष्पाप होगा, जिसने अपने पापोंको समझकर उनसे सदाके लिये मुँह मोइ लिया होगा, उसे अपने पूर्वकृत कुकमोंपर उतना ही अधिक प्रश्वात्ताप होगा और वह प्रथात्ताप ही उसे

श ! मैंने न तो अपने शीवनमें औराधारमणके परयोंकी शरण की और न मगवान पार्वतीपतिके पादपबाँकी प्रेमके साथ पुष्पादिते प्ता ही की । यह, दुसरोंकी विषयसामित्रगेंके अपहरणमें ही काल-पापन किया । हे दवाकी प्रमो ! काल-पापन किया । हे दवाकी प्रमो ! का ने रा परकोकमें यमराजसे साजाव-कार होगा तब मैं क्या कह सर्व्हमा ? वहाँ मेरी गुनर फैसे होगी ? हा! मैंने प्रवत्कका समय व्यर्थ ही वरवाद कर दिया !

प्रसुके पादपद्मीतक पहुँचानेमें सहायक बन सकेण। पाप करि के पश्चात् जो उसके स्मरणसे हृदयमें एक प्रकारका ताप व

दुःख होता है, उसे ही पथाचाप कहते हैं। जिसे अपने कुठवों-पर दु:ख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ वचनोंका पश-त्ताप नहीं, वह सदा इन्द्रियकोल्लप संसारी योनियोंने घूमनेवाल नारकीय जीव ही बना रहेगा। उसकी निष्कृतिका उपाप प्रष्ठ कृपा करें तब मले ही हो सकता है। पश्चाचाप हृदयके मलको धीकर उसे खच्छ बना देता है। पश्चात्ताप दुष्कमोंकी सर्वेतन ओपधि है, पश्चात्ताप प्राणियोंको परम पावन बनानेके लिये रहायन है। पथात्ताप संसार-सागरमें डूबते हुए पुरुषका एकमात्र सहारा है। वे पुरुष धन्य हैं, जिन्हें अपने पापों और दुष्कमोंके विये पद्माताप हुआ करता है। जगाई-मधाई दोनों माइयोंकी निताई और निमाई हर दोनों भाइयोंकी अहैतुकी कृपासे ऐसी कायापचट हुई, कि इन्हें घर-बार, कुटुम्ब-परिवार कुछ भी अच्छा नहीं छगता। ये सर कुछ छोड़कर सदा श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन और भगवन्नामका जप करने लगे। ये नित्यप्रति चार बजे उपाकालमें उठकर गंगा-स्नान करने जाते और नियमसे रो<sup>ड़</sup> दो लाख हरिनामका जाप करते। इनकी आँखें सदा अधुओंसे भीगी ही रहती। पुरानी वार्तोको याद कर-करके ये दोनों भार्र सदा अधीर-से ही बने रहते। इन्हें खाना-पीना या किसीसे वार्ते करना विपक्ते समान जान पड़ता। ये न तो किसीसे बोटते

और न कुछ खाते ही थे, दिन-रात्रि आँखोंसे आँस् ही बहाते रहते । श्रीत्रास इनसे खानेके छिथे बहुत अधिक आग्रह करते, किन्तु इनके गलेके नीचे श्रास उतरता ही नहीं । नित्यानन्द ग्री समझा-समझाकर हार गये, किन्तु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार ही मही किया। तब नित्यानन्द जी प्रमुको बुछा छाये । श्रमुने अपना कोमछ कर इन दोनोंकी पीठपर फेरते हुए कहा— 'भाइयो ! तुम्हारे सब पाप तो ग्रैने छे छिये । अब तुम निप्पाप , होकर भी भोजन क्यों नहीं करते ! क्या तुमने मुझे सचसुचमें , अपने पाप नहीं दिये या मेरे ही ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है।'

हाय जोड़े हुए अत्यन्त दीनताके साय इन दोनोंने कहा--'प्रमो ! हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, हम अपने पापोंके िल्ये नहीं रो रहे हैं, यदि हमें पापोंका फल मोगना होता, तब तो परम प्रसन्नता होती । हमें तो आपकी अहैतुकी कृपाने जपर हरन आता है। आपने इम जैसे पतित और नीचोंके ऊपर जो स्तनी अपूर्व कृपा की है, उसका रह-रहकर स्मरण होता है और रोकनेपर भी हमारे अशु नहीं रुकते।' प्रमुने इन्हें माँति-माँतिसे भाषासन दिलाया। जगाई तो प्रमुके आधासनसे थे।इा-बहुत शान्त मी हुआ, किन्तु मधाईका पथाताप कम न हुआ। उसे रह-रहकर वह घटना याद आने लगी, जब उसने निरपराध नित्यानन्दजीके मस्तकपर निर्दयताके साथ प्रहार किया या। । इसके स्मरणमात्रसे उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वह जोरोंके साप रदन करने लगता। 'हाय। मैंने कितनी बड़ी नीचता की थी। एक महापुरुपको अकारण ही इतना भारी कप्ट पहुँ-

श्रीशीचैतन्य-चरितावली २ चाया । यदि उस समय भगवान्का सुदर्शनचक आका मेर

सिर काट लेता या नित्यानन्दजी ही मेरा बंध कर डा<sup>लते ती</sup> मैं कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कट्टवाक्य कहना तो अल रहा वे महामहिम अवधूत तो उल्रेट मेरे कल्याणके निमित्त प्रमुंहे प्रार्थना ही करते रहे और प्रसन्नचित्तसे भगवनामका <sup>कीर्तन</sup>

२६६

करते हुए हमारा मछा ही चाहते रहे।' इस प्रकार वह <sup>सूदा</sup> इसी सोचमें रहता। एक दिन एकान्तमें मधाईने जा़कर श्रीपाद नित्यानन्द<sup>जीके</sup> चरण पकड़ लिये और रोते-रोते प्रार्थना की--'प्रभो । मैं अव्यत

ही नीच और पामर हूँ। मैंने घोर पाप किये हैं। उन स<sup>ब</sup> पापोंको तो मुला भी सकता हूँ, किन्तु आपके ऊपर जो प्रहार किया था वह तो भुळानेसे भी नहीं भूळता। जितना ही उसे भुलानेकी चेष्टा करता हूँ, उतना ही वह मेरे हृदयमें और अ<sup>धिक</sup> मीतर गड़ता जाता है। इसकी निष्कृतिका मुझे कोई व<sup>पूप</sup>

बताइये । जबतक आए इसके छिये मुझे कोई उपाय न बतावेंगे, तबतक मुझे आन्तरिक शान्ति कभी भी प्राप्त न हो सकेगी।

मधाईकी बात सुनकर नित्यानन्दजीने कहा—'भाई । में हुम्से सत्य-सत्य कहता हूँ, मेरे मनमें तुम्हारे प्रति लेशमात्र भी किती प्रकारका दुर्भाव नहीं । मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी <sup>कोप</sup>

नहीं किया था। यदि तुम्हारे हृदयमें दुःख है तो उसके हिंदे तप करो । तपसे ही सब प्रकारके सन्ताप नष्ट हो जाते हैं और त्यसे ही दु:ख, मय, शोक तथा मनःक्षोभ आदि सभी विकार दूर हो जाते हैं। तपक्षी भक्त ही यथार्थमें भगवनामका अभिकारी होता है। तुम गंगाजीका एक सुन्दर घाट बनवा दो, जिसपर सभी नर-नारी स्नान किया करें और तुम्हें शुभाशीर्वाद दिया करें। तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्न बनकर तप करते हुए निवास करें।

नित्यानन्द प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्थ करके मधाईने खयं अपने हायोंसे परिश्रम करके गंगाजीका एक सुन्दर घाट बनाया। उसीपर एक कुटी बनाकर वह रहने छगा। वहाँ घाटपर स्ती-पुरुप, बालक-बृद्ध, मूर्ख-पण्डित, चाण्डाल-पतित जो भी रनान फरने आता, मधाई उसीके चरण पकड़कर अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना करता । वह रोते-रोते कहता--'हमने जानमें, अनजानमें आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वारा आपको कमी भी कैसा भी कष्ट हुआ हो, उसके लिये हम आपके चरणोंमें नम्र होकर क्षमा-याचना करते हैं।' समी उसकी इस मन्नताको देखकर रोने छगते और उसे गलेसे छगाकर भाँति-भाँतिके आशीर्वाद देते ।

शाजों में बताया है, जिसे अपने पापोंपर हृदयसे पश्चाताप होता है, उसके चौथाई पाप तो पश्चाताप करते ही नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पाप-कर्मोको छोगोंके सामने खूब प्रकट कर दे तो आधे पाप प्रकाशित करनेसे नष्ट हो जाते हैं और जो पापियोंके पापोंको अपने मनकी प्रसन्नताके लिये कथन करते हैं चौथाई पाप उनके ऊपर चल्ले जाते हैं। इस प्रकार पाप करने बाला पश्चात्तापसे तथा लोगोंके सामने अमानी बनकर सत्यताके साथ पाप प्रकट करनेसे निष्पाप वन जाता है।

इस प्रकार मधाईमें दीनता और महापुरुपेंकी अहैतुकी इश्वासे भगवद्वक्त की सभी गुण आ गये। मगवद्वक्त शीत, उष्ण बादि इन्ह्रोंको सहन करनेवाले, सभी प्राणियोंके ऊपर करणांके यह रखनेवाले, सभी जीवोंके घुडदू, किसीसे शत्रुता न करनेवाले, शान्त तथा सत्कामोंको सदा करते रहनेवाले होते हैं। \* वे विपयमोगोंकी इच्छा भूलकर भी कभी नहीं करते। उनमें सभी गुण आप-से-आप हो आ जाते हैं। क्यों न आवें, मगवद् भक्तिका प्रभाव ही ऐसा है। हृदयमें भगवद्वकिका सम्रार होते ही सम्पूर्ण सद्गुण आप-से-आप ही भगवद्वकिक पास आवे छगते हैं। जैसा कि श्रीमद्वागवतमें कहा है—

यसास्ति भक्तिभंगवत्यक्षिचना सर्वेगुंगीस्तत्र समासते छुराः।

हरायमकस्य कुतो महदुगुणा मनोरथेनास्रति धायतो बहिः॥ (श्रीमक्षा०२।१६।११)

तितिचवः कारुथिकाः सुद्धदः सर्वदेहिनास्।
 अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुमूपयाः॥

(श्रीमञ्जा० ३।२४।२१) † हे देवताओ! जिस मक्तकी विद्या मगवानके चरण-कमलॉर्न

महैतुकी भक्ति है उस मक्तके हृदयमें सम्पूर्ण दिन्य-दिन्य गुण शाप-से आरे ही सा-माकर अपना घर बना खेते हैं। जो श्रतित्य सांसारिक विवर इस प्रकार पोह ही दिनोंमें मधाईकी मगबद्रिक्ति दूर-दूर-तक स्याति हो गयी। लोग उसके पुराने पापोंको ही नहीं भूल गये, किन्तु उसके पुराने मधाई नामका भी लेगोंको स्मरण नहीं रहा। मधाई अब 'ब्रह्मचारी' के नामसे प्रसिद्ध हो गये। अहा, मगबद्रिक्तमें कितनी भारी अमरता है ! अगबन्नाम पापोंके क्षय करनेकी कैसी अचूक लोपिंध है! इस रसायनके पान करनेसे पापी-से-पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है। नबद्रीपमें 'मधाई-बाट' आजतक भी उस महामहिम परम मागबत मधाईके नामको अमर बनाता हुआ मगबान्के इस आखासन-वाक्यका उच्च स्वरसे निकींय कर रहा है—

> व्यपि चैत्सुदुराचारी भजते मामनन्यभाक्। साधुरेय स मन्तन्यः सम्यन्न्यसितो हि सः॥ (श्रीवीता १।१०)

चाहै कितना भी बंदा पापी क्यों न हो, उसने चाहे सभी पापोंका अन्त ही क्यों न कर डाला हो, वह भी यदि अनन्य हैंकर—और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र भेरेंभें ही मन लगाकर मेरा ही सरण-ध्यान करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही समझना चाहिये ! क्योंकि उसकी मलीमाँति मुझमें ही स्थिति हो चुकी है !

पुष्पोंम ही निमप्त रहकर मनके रथपर सवार होकर विपय-वाजारमें विदार करता रहता है, ऐसे धामकके समीप महत्पुरुपोंकेसे गुण कहाँ रह सकते हैं ?

## सज्जन-भाव

राष्णां छिन्धि भज क्षमां जिह्न महं पापे रतिं मा ह्याः सत्यं यूहानुयाहि साधुपदची सेवस्य विद्वजनम्। मान्यान्मानस्य विद्विपोप्यनुनय प्रव्याप्य सान्गुणार कीर्ति पालय दुःखिते कुरू द्यामेतत्स्तां लक्षणम्। <sup>13</sup> (भन्दंहिरे नी॰ ११० ००)

महाप्रमु गौराङ्गदेवमें मगवत्-मावकी भावना तो उनके

सतिपय अन्तरङ्ग मक ही रखते थे, किन्तु उन्हें परम आनंत वैष्मत विहान् और गुणवान् सज्जन पुरुप तो सभी होग समझते ये। उनके सद्गुणोंके सभी प्रशंसक थे। जिन होगाँच अकारण ईर्ष्या करना ही स्वभाव होता है, ऐसे खह पुरु ते मह्माजीकी भी खुराई करनेसे नहीं चूकते। ऐसे महिन-प्रहारिके निन्दक खर्लोंको छोड़ कर अन्य सभी प्रकारके होग प्रमुक्ते वर्ष गुणोंके ही कारण उनपर आसक थे। उन्होंने अपने जीवर्ग

७ एष्पाका छेदन करी, क्याकी धारण करो, सदका विस्तान हरी। पापोंमें प्रीति कभी अत करो, साथ आपण करो, साधु पुरुषांकी मर्वारा का पावन करो, जानी थीर क्रियावान पुरुषांका सदा सत्यह करो, मान्य पुरुषांका आदर करो, जो तुम्हारे साथ विद्वेष करें उनके साथ भी तरे स्थवहार ही करो। अपने सद्काचरगोंद्वारा 'छोगोंके प्रेमके भानन वर्ते, अपनी कीर्तिकां सदा रचा करो और दीन-दुखियोंपर दया करो-दम, वे ही समन पुरुषोंके जच्च है। अर्थान जिनके कीवनमें वे 19 गुव बारे बारें, वे ही समन हैं।

क्रमोंको गौण मानते हुए भी उन्होंने गाईस्थ्य-जीवनमें न तो खयं ही उन सबका परिस्ताग किया और न कमी उनका खण्डन ही किया। वे स्वयं दोनों कालोंकी सन्ध्या, तर्पण, पितृश्राद्ध, पर्व, ं उत्सव, तीर्थ, वत एवं वैदिक संस्कारोंको करते तथा मानते थे, उन्होंने अपने आचरणों और चेष्टाओंद्वारा भी इन सबकी कहीं उपेक्षा नहीं की । श्रीवास, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, रमाई पण्डित, चन्द्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अन्तरङ्ग भक्त भी परम मागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओंका पालन करते थे। भावावेशके समयको छोडकर वे कभी भी किसीके सामने अपनी बड़ाईकी कोई बात नहीं कहते थे। अपनेसे बड़ोंके सामने वे सदा नम्र ही बने रहते। श्रीवास, नन्दनाचार्य, चन्द्र-शेखराचार्य, अद्वैताचार्य आदि अपने सभी भक्तोंको ने दृद्ध समझकर पहिलेसे प्रणाम करते थे। संसारका एक नियम होता है, कि किसी एक ही वस्तुके , जब बहुत-से इच्छुक होते हैं, तो वे परस्परमें विद्रेप करने लगते हैं। इमें उस अपनी इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेकी तनिक भी आशा

चाहे न हो तो भी हम उसके दूसरे इच्छुकोंसे अकारण द्वेप करने टगेंगे, ऐसा खामात्रिक नियम है। संसारमें इन्द्रियोंके

किसी भी शाख-मर्यादाका उल्लाहन नहीं किया। सर्वसमर्य होनेपर भी वे सभी छौकिक तथा वैदिक कियाओंको खयं करते ये और छोगोंको भी उनके छिये प्रोत्साहित करते थे, किन्तु वे कछिकाछमें श्रीमगवन्नामको ही मुख्य समझते थे और सभी 232

पाठकोंको छग जायगा ।

भोग्य-पदार्थोंकी और कीर्तिकी समीको इच्छा रहती है। सी िये जिनके पास इन्द्रियोंके मोग्य-पदायोंकी प्रचुरता होती है और जिनकी संसारमें कीर्ति होने छगती है, उनसे लेग साम विक ही द्वेप-सा करने उगते हैं। सजन पुरुप तो धुखी टोगोंके प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, पुण्यवानोंके प्रति प्रसम्ब और पापियोंके प्रति उपेक्षाके भाव रखते हैं, सर्वसाधारण हों धनिकों और प्रतिष्ठितोंके प्रति उदासीन-से वने रहते हैं और अधिकांश दुष्ट-प्रकृतिके छोग तो सदा धनी-मानी सज्जोंकी निन्दा ही करते रहते हैं। जहाँ चार छोगोंने किसीकी प्रशंस की, वस, उसी समय उनकी अन्दर छिपी हुई ईर्म्या भ<sup>मक</sup> उठती है और वे झूठी-सची बातोंको फैलाकर जनतामें उनकी निन्दा फरना आरम्भ कर देते हैं। ऐसे निन्दकोंके दहरे अवतारी पुरुप भी नहीं बचने पाये हैं। गौराङ्ग महाप्रमुकी भी बढ़ती हुई कीर्ति और उनके चारों ओर जनतामें फैले हुए पह सीरमसे क्षुमित होकर निन्दक छोग उनकी माँति-माँतिसे निन्धी करने छगे। कोई तो उन्हें वाममार्गी बताता, कोई उन्हें होंगी कहकर अपने हृदयकी कालिमाको प्रकट करता और कोर्रिको तो उन्हें धूर्त और वाजीगरतक कह देता । अभु सबकी सुनते और हँस देते। उन्होंने कभी अपने निन्दकोंकी किसी बातका विरोध मही किया । उच्टे वे खयं निन्दकोंकी प्रशंसा ही करते रहते । उनकी सहनशीलता और विदेष करनेवालोंके प्रति भी करुणाके मार्वोका पता नीचेकी दो घटनाओंसे महीमाँ<sup>ति</sup>

यह तो पाठकोंको पता ही है, कि श्रीवास पण्डितके घर तंकीर्तन सदा किवाइ वन्द करके ही होता था। सालभरतक दा इसी तरह संकीर्तन होता रहा । बहुत-से विदेपी और तमास-ीन देखने आते और किवाड़ोंको बन्द देखकर संकीर्तनकी नेन्दा करते हुए छौट जाते । उन्हीं ईर्ष्या रखनेवाले विदेवियोंमें ोपाल चापाल नामका एक क्षुद्र प्रकृतिका ब्राह्मण या । यह प्रमु-ही भद्दती हुई कीर्तिसे क्षुभित-सा हो उठा, उसने संकीर्तनको बदनाम हरनेका अपने मनमें निश्चय किया। एक दिन रात्रिमें वह श्री-ास पण्डितके द्वारपर पहुँचा । उस समय द्वार बन्द था और नीतर संकीर्तम हो रहा था । चापाछने द्वारके सामने थोड़ी-सी <sup>हग</sup>ह छीपकर वहाँ चण्डीकी पूजाकी सभी सामग्री रख दी । एक ाँडोमें लाल, पीली, काली बिन्दी लगाकर उसको सामग्रीके समीप ख दिया। एक शरावका पात्र तथा एक पात्रमें मांस भी रख दिया। ह सब रखकर वह चला गया। दूसरे दिन जब संकीर्तन करके नक निकले तो उन्होंने चण्डीपूजनकी सभी सामग्री देखी। बर्लेका भी दल आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरेको इनाकर कहने लगे--'हम तो पहिले ही जानते थे, ये रात्रिमें किवाइ बन्द करके और खियोंको साथ ठेकर जोर-जोरसे तो र्रिष्वनि करते हैं और भीतर-ही-भीतर वाममार्गकी पद्मतिसे मैरबी-चक्रका पूजन करते हैं। ये सामने काळीकी पूजाकी सामग्री प्रत्यक्ष ही देख छो । जो छोग सज्जन थे, वे समझ गये, कि यह किसी धूर्तका कर्तव्य है। सभी एक खरसे ऐसा करने-<sup>वाळे</sup> धूर्तकी निन्दा करने छगे । श्रीवास ताळी पीट-पीटकर हँसने .86

छगे और छोगोंसे कहने छगे—'देखो भाई, हम रात्रिमें ऐसे ही चण्डी-पूजा किया करते हैं । मद्रपुरुपोंको आज स्पष्ट ही ब्रा हो गया ।' भक्तोंने उस सभी सामानको उठाकर दूर फेंक दिग और उस स्थानको गोमयसे छीपकर और गङ्गाजल क्रिक्ता इस्द्र किया ।

दूसरे ही दिन लोगोंने देखा गोपाल वापालके सप्तं श्रीरामें गलित कुछ हो गया है । उसके सम्पूर्ण शारीरमें से पिन बने लगा । इतनेपर भी धाव खुजाते थे, खुजलीके कारण वह हान-शिक्त स्वा विद्धाता रहता था । नगरके लोगोंने उसे मुहकें निकाल दिया, क्योंकि कुछ छूतकी बीमारी होती है, वह वैवा गङ्गाजीके किनारे एक नीमके पेड़के नीचे पढ़ा रहता था। एक रि प्रमुकों देखकर उसने दीन-मावसे कहा—'प्रमों ! मुक्त वि अपराध्य हो गया है । क्या मेरे इस अपराधको हुम क्षमा नरिकर सकते ! तुम जगत्का उद्धार कर रहे हो, इस पापीका भे उद्धार करों। गॉव-नातेसे नुम मेरे भानजे लगते हो, अपने ए दीन-होन मामाके ऊपर तुम कुपा क्यों नहीं करते ! मैं वा इत्थ हु । प्रमों ! मेरा दुःख दूर करों।

प्रमुने कहा— 'कुछ भी हो, मैं अपने अपराधिको तो इन कर सकता हूँ, किन्तु तुमने श्रीवास पण्डितका अपराध है। इसिंचेय तुम्हें क्षमा करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है। वैचा चुप हो गया और अपनी नीचता तथा दुएताका फल कुछके दु<sup>ग्छी</sup> दुखी होकर बेदनाके सहित मोगता रहा। ं पोड़े दिनोंके पश्चात् जब प्रमु संन्यास छेकर कुछियामें ंशाये और यह कुछी फिर इनके शरणापन हुआ तब इन्होंने उसे श्रीवास पण्डितके पास मेज दिया । श्रीवास पण्डितने कहा---(भुन्ने तो इनसे पहिले भी कभी द्वेप नहीं था और अब भी नहीं है, यदि प्रमुने इन्हें क्षमा कर दिया है, तो ये अब दु:खसे मुक्त ्रही ही गये।' देखते-ही-देखते उसका सम्पूर्ण शरीर नीरोग हो गया। इसी प्रकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखनेके <sup>, िये</sup> आया। जब उसने कियाड़ोंको भीतरसे बन्द देखा तब तो वह क्रोधके मारे आगवबूला हो गया और कीर्तनवार्लोको जी-खोटी सुनाता हुआ अपने घर छोट गया । दूसरे दिन गङ्गा-भीके घाटपर जब उसने प्रभुको भक्तोंके सहित स्नान करते देखा तब तो उसने कोधमें भरकर प्रमुसे कहा—'तुम्हें अपने कीर्तन-मा बदा अभिमान है। दस-बीस भोले-माले लोगोंको कठपुतलियों-भी तरह हायके इशारेसे नचाते रहते हो । छोग तुम्हारी पूजा करते हैं इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, कि जिस संसारी सुखके मदमें तुम इतने भूले हुए हो, वह तुम्हारा संसारी सुख शीघ ही नष्ट हो जाय।' बाह्मणके ऐसे <sup>,चाक्यों</sup>को मुनकर समी मक्त आधर्यके साथ उस बालणके मुख-नी ओर देखने उमे। कुछ छोगोंको थोड़ा क्रोध भी आ गया, प्रभुने उन सवको रोकते हुए ईंसकर उन ब्राह्मण देवतासे कहा---्र<sup>ात</sup> सकत ६५ रूचकर ः १ १<sup>दे</sup>ष्ठदेव ! आपके चरणोर्मे मैं प्रणाम करता हूँ । आपका झाए मुझे सहर्प स्वीकार है।'

कुछ देरके पश्चात् ब्राह्मणका क्रीध शान्त हो गया। ह उसने अपने वाक्योंपर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए विनीत मन कहा—'प्रमो ! मैंने क्रोधके वशीभृत होकर आपसे ऐसे कुन्न कह दिये। आप मेरे अपरांधको क्षमा करें।'

प्रभुने उसे आश्वासन देते हुए कहा— 'विप्रवर ! आरो मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझ्के हैं। कुवान्य ही कहा । आपने शाप न देकर यह तो मुझे वरता है दिया है। श्रीकृष्ण-प्राप्तिमें संसारी-मुख ही तो बन्धनके प्रभव कारण हैं। आपने मुझे उनसे मुक्क होनेका जो बरदान प्रवत्त कर दिया, इससे भेरा कल्याण ही होगा । आप इसके लिपे हुंग भी चिन्ता न करें।' ऐसा कहकर प्रभुने उस ब्राह्मणकों मेरिक आर्थिंगन किया और वे भक्तोंके सहित अपने स्थानकों के आर्थे। इसीका नाम है विदेप करनेवालोंके प्रति भी श्रद मारवा। ऐसा व्यवहार महाप्रभु-जैसे महापुरुपोंके ही हारा सम्बन्धी हो सकता है।

महाप्रभुकी नम्रता बड़ी ही अलीकिक थी। वे राहों है है नि भी चलें, लियोंसे कभी दृष्टि भी नहीं मिलते थे। वह ले हो है सिदा दीनता और सम्मानके सहित भाषण करते थे। भावति हो समय तो वे अपने खरूपको ही भूल जाते थे। भावति हो अतिरिक्त समयमें यदि उनकी कोई पूजा या चरण-वन्दना कर तो वे उससे बहुत अधिक असन्तुष्ट होते। भावविशके अतन्त्र यदि कोई कहता कि हमें आपके दुर्गारूपमें, कम्मार्ट्म, ाम्ह्यमें अथवा बळदेव, वामन, गृसिंहके रूपमें दर्शन क्यों हुए हो तो आप कह देते—'तुम सदा उसी रूपका चिन्तन करते हते हो । तुम्हारे इष्टदेवमें सभी सामर्थ्य है, वह जिसके शरीरमें वी चाहें प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जायँ। इसमें तुम्हारी भावना ही प्रपान कारण है। तुम्हें अपनी शुद्ध भावनासे ही ऐसे रूपोंके र्त्रम होते हैं।

एक बार ये भक्तोंने सहित लेटे हुए ये कि एक ब्राक्षणीने आकर इनके चरणोंमें अपना मस्तक रखकर इन्हें भक्ति-मावसे गंगाम किया। ब्राह्मणीको अपने चरणोंमें मस्तक रखते देखकर न्हें वड़ा दु:ख हुआ और उसी समय दौड़कर गङ्काजीमें कूद हैं। सभी भक्त इन्हें इस प्रकार गङ्काजीमें कूदते देखकर हाहाकार करने लगे। शचीमाता छाती पीट-पीटकर रुदन करने लगी। उसी समय निस्मानन्दनी और हरिदास भी प्रमुके साथ गङ्काजीमें हैंद पड़े और इन्हें निकालकर किनारेपर लाये।

इस प्रकार ये अपने जीवनको रागद्वेपादिसे वचाते हुए क्षमा-को धारण करते हुए, अभिमानसे रहित होकर, पापियोंके साम भी प्रेमका वर्ताय करते हुए तथा बिद्वेपियोंसे भी सुन्दर व्यवहार करते हुए अपनी सजनता, सहदयता, सहनशीख्ता और संचित्रतासे मक्तोंके खिये एक उचादर्शका पाठ पढ़ाते हुए अपने आचरणोंद्वारा सबको झानन्दित करने खगे।

## श्रीकृष्ण-जीलाभिनय

कविद् बद्ति धैकुएउविन्ताश्वरुवेतनः। कविद् हस्ति तिचिन्ताहाद उद्दगायति कवित्। नद्ति कविदुस्कर्डो विल्लो नृत्यति कविद्। कवित्त सद्भायनायुकस्तन्मयोऽनुचकार हास्

यदि एक शन्दमें कोई हमसे मक्कनी परिमाया पूछे हो हैं

उसके सामने 'छोन:बाहा' इसी शन्दको उपस्थित कर देंगे। हि

एक ही शन्दमें मक्त-जीवनकी, मक्ति-मार्गके पवित्र पपने परिगः
की पूरी परिमाया परिलक्षित हो जाती है। मक्की कं
कार्य जनोखे ही होते हैं। उन्हें छोककी परवा नहीं। बार्ग

की भोंति वे सदा आनन्दमें मस्त रहते हैं, उन्हें रोनेने में मना आता है और हैंसनेमें भी आनन्द आता है। वे बर्न मनावार सेसमें पानक हुए भक्तकी दताका वर्षन करने हैं—हैं

गरित हुंचार मारते छाता है, कमी निष्ठम होका शुच कारे कर्णा भीर कमी-कमी वह हूंचर-चित्तमसँ जचला ही खबरीन होनेरा रहाँ सेरेकर बरने बार भी माराज्यों की खोखांका चतुकरच कारे सगण हैं।

सी भागपर-चिमानमें उसका ठर्प शुरूप-सा हो उठमा है और स्वार्ण वियोग-नम्ब हु:सके मारवासे यह रीने काता है : कभी भागपर-दिल्ली सम्ब होकर उनके कर-मुखाका पान काने-काने हुँगने खाला है, इं बोरोंगे भागवामों और गुणेंका मान करने काना है। कमी उपनी गिर्म हुंचार सारने काना है जाने करने काना है। कमी उपनी

वहा, तब तो उनके आनन्दका कहना ही क्या है ! उस समय तो उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गीमें सभी सारिवक मार्वोका उदय हो जाता है। यपार्ष स्थितिका पता तो उसी समय छगता है। आइये प्रेमावतार श्रीचैतन्यके द्यारीरमें सभी भक्तोंके छक्षणोंका दर्शन करें। एक दिन श्रीवास पण्डितके घरमें शुमुने भावावेदामें आकर 'थंदी

श्रीकृष्ण-लोलाभिनय

बंती' कहकर अपनी वही पुरानी बाँसिती बाँसिरी माँगी। कुछ हँसते हुए श्रीवास पण्डितने कहा—'यहाँ बाँसिरी कहाँ ! आपकी बाँसिरीका तो गोपिकाएँ हर छे गयी।' वस इतना सुनना था, कि ममु भेममें विह्वछ हो गये, उनके सम्पूर्ण अङ्गोमें साख्यिक मार्थोका उदीपन होने छगा। व गद्गाद कण्ठसे वार-वार श्रीवास पण्डितसे कहते—'हाँ, सुनाओ। कुछ सुनाओ। वसीकी छीला सुनाते क्यों नहीं! उस वेचारी पोले बाँसिकी बाँसिरीने उन गोपिकाओंका क्या विगाइ। या, जिससे थे उसे हर ले गयी। पण्डित हो तुम मुझे उस कथा-

श्रीवास फहने छने—'आश्विनका महीना था, शरद् श्वरा थी। मगवान् निशानाथ अपने सम्पूर्ण कछाओंसे उदित होकर आकाशः मण्डछको आछोकमय बना रहे थे। प्रकृति शान्त थी, विहँगबुन्द अपने-अपने घोंसछोंमें एके शयन कर रहे थे। खुन्दावनकी निकुश्रोंमें स्तम्भता छायी हुई थी। रजनीकी नीरबताका नाश करती हुई यमुना अपने नीले रंगके जछके साथ हुकार करती हुई धीरे-धीरे

प्रसङ्गको सुनाओ ।' प्रमुको इस प्रकार आग्रह करते देखकर

बह रही थी। उसी समय मोहनकी मनोहर मुखीकी सुरी<sup>ही तार</sup> गोपिकाओंके कानोंमें पडी ।

बस, इतना सुनना था, कि प्रभु पछाड़ खाकर भू<sup>मिपर</sup> गिर पड़े और ऑखोंसे अविरल अश्र बहाते हुए श्रीवास प<sup>रिडत-</sup> से कहने लगे—'हाँ फिर ! फिर क्या हुआ ! आगे.कही। कहते क्यों नहीं ! मेरे तो प्राण उस मुरलीकी सुरीवी तानको

धुननेके लिये छालायित हो रहे हैं। श्रीवास फिर कहने छगे—'उस मुरलीकी ध्वनि जिस<sup>के</sup> कार्नोमें पड़ी, जिसने वह मनमोहनी तान सुनी, वही वेसुर्व

हो गयी । सभी अकी-सी, जकी-सी, भूटी-सी, भटकी-सी हो <sup>गर्यी</sup>। उन्हें तन-वदनकी तनिक भी सुधि न रही। उस समय--

> गीतं तदनंगवर्धनं निशस्य वजस्त्रियः कृष्णगृद्दीतमानसाः।

आजग्मुरन्योऽन्यमलक्षितोद्यमाः

स यत्र कान्तो जयलोलकुएडलाः॥

(शीसद्वा० ३०। २१।४) उस अनङ्गवर्धन करनेवाले मुरलीके मनोहर गानको *धुन* कर, जिनके मनको श्रीकृष्णने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी

उन गोकुछकी गोपियोंने सापल्य-मावसे अपने आनेके उद्योगकी एक दूसरीपर प्रकट नहीं किया । वे श्रीकृष्णकी उस जगर्तः मोहन तानके अधीन हुई जिधरसे वह ध्वनि सुनायी पड़ी थी **उ**सीको छक्ष्य करके जैसे बैठी हुई थीं वैसे ही उठकर चह दी।

उस समय जानेकी शीव्रताके कारण उनके कानोंके हिल्ते हुए कमनीय कुण्डल बड़े ही सुन्दर माल्म पड़ते थे।

'जो गौ दुह रही थी वह दुहनीको वहीं पटककर चल दी, निन्होंने दुहनेके लिये बछड़ा छोड़ दिया था, उन्हें उसे बाँधने-तककी भी सुध न रही । जो दूध औटा रही थी वे उसे उफनता

इंशा ही छोड़कर चूळ दी । माता पुत्रोंको फेंककर, पत्नी पतियों-्षी गोदमेंसे निकलकर, बहनें भाइयोंको खिलाते छोड़कर उसी भोरको दौड़ने छगी।' श्रीयास कहते जाते थे, प्रमु मायावेशमें

्रहुनते जाते ये। दोनों ही बेसुध थे। इस प्रकार श्रीकृष्ण-कया कहते-कहते ही सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी । भगवान् भुवनभास्कर मी घरके दूसरी ओर छिपकर इन छीळाओंका आखादन करने लो । स्पिके प्रकाशको देखकर प्रमुको कुछ बाह्य-झान हुआ ।

उन्होंने प्रेमपूर्वक श्रीवास पण्डितका जोरोंसे आर्लगन करते हुए कहा--'पण्डितजी ! आज आपने हुमें देवदुर्छम रसका

से निवृत्त होनेके छिये चले गये। दूसरे दिन प्रभुने सभी मक्तोंके सहित परामर्श किया कि

आसादन कराया। भाज आपके श्रीमुखसे श्रीकृष्ण-छीलाओंके अवणसे में कृतकृत्य हो गया।' इतना कहकर प्रभु नित्यकर्म-सभी भक्त मिळकर श्रीकृष्ण-छीळाका अभिनय करें। स्थानका प्राप्त उठनेपर प्रमुने खयं अपने मौसा पं० चन्द्रशेखर आचार्य-सिका घर बता दिया। सभी भक्तोंको वह स्थान बहुत ही 342

अनुक्छ प्रतीत हुआ । वह घर भी बड़ा या और वहाँपर सर्वे भक्तोंकी खियाँ भी बिना किसी सङ्घोचके जा-आ सकती थी। भक्तोंके यह पूछनेपर कि कौन-सी छीला होगी और किस-कि को किस-किस पात्रका अभिनय करना होगा, इसके उत्तरमें प्रशः

ने कहा--'इसका अमीसे कोई निश्चय नहीं। बस, यही निश्चर है, कि लीला होगी और पात्रोंके लिये आपसमें चुन ले ! <sup>पात्रोंह</sup> पाठका कोई निश्चय नहीं है। उस समय जिसे जिसका मार आ जाय, वह उसी मायमें अपने विचारोंको प्रकट की

अभीसे निश्चय करनेपर तो बनावटी छीछा हो जायगी। हा

समय जैसी भी जिसे खाभाविक रफुरणा हो। यह धनका सं भक्त बड़े प्रसन्न हुए । प्रभुके अन्तरक्क मक्तोंको तो अनुमव होने लगा मानो कल वे प्रत्यक्ष वृन्दावन-लीलांके दर्शन करेंगे। प्रभुने उसी समय पात्रोंका निर्णय किया । पात्रोंके चु<sup>त्रने</sup>

में मक्तोंमें खूब हँसी-दिख्नगी होती रही। सबसे पहिले नाटक करानेवाले सूत्रधारका प्रश्न उठा । एक भक्तने कहा—'सूत्रवा

तो कोई ऐसा मोटा-ताजा होना चाहिये जो जरूरत पड़नेपर मार भी सह सके। क्योंकि सूत्रधारको ही सबकी रेख-देख रखनी होती है।' यह सुनकर नित्यानन्दजी बोछ उठे—'तो सि कामको हरिदासजीके सुपर्द किया जाने। ये मार खाने<sup>में नी</sup>

ख्य प्रवीण हैं।' सभी मक हँसने छगे, प्रमुने भी नित्यानन्द्री की बातका समर्थन किया। फिर प्रमु खयं ही कहने हों-'नाग्दजीके लिये तो किसी दूसरेकी जरूरत ही नहीं। सा<sup>धुर्</sup> नारदावतार श्रीवास पण्डित उपस्थित हैं ही ।' इसी समय एक मक धीरेसे बोछ उठा—'नारदो कलहिश्रयः' 'नारदजी तो टहाई-सगई। पसन्द करनेवाले हैं ।' इसपर हँसते हुए अद्वैताचार्यने कहा—'ये नारद भगवान् इससे अधिक और कलह क्या करावें ! आज नवदीपमें जो इतना कोलाहल और हो-हल्ला मच रहा है, इसके आदिकारण तो ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही हैं।' इतनेमें ही मुरारी बोल उठे—'अजी, नारदजीको एक चेला भी तो चाहिये, यदि नारदजी पसन्द करें तो में इनका चेला बन जाऊँ।'

यह सुनकर गदाधर बोळे—'नारदजीके पेटमें कुछ दर्द तो हो ही नहीं गया है, जो हिंगाएक-चूर्णके लिये वैद्यको चेला बनावें। उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिये। तुम ठहरे गृहस्यी। ग्रम्हें लेकर नारदजी क्या करेंगे हैं उनके चेला तो नीलाम्बर ब्रह्मचारी बने ही बनाये हैं।'

प्रमुने मुस्कराते हुए कहा—'शुवनमोहिनी क्र्स्मीदेवीका अभि-नय हम करेंगे । किन्तु हमारी सखी ळळता कीन बनेगी?' इसंपर पुण्डरीक विधानिधि बोळ उठे—'प्रभुकी ळळता तो सदा प्रमुके साय छायाकी तरह रहती ही हैं। ये गदाधरीजी ही तो ळळता सखी हैं।' इसपर सभी मक्तीने एक स्वरंग कहा—'ठीक है, जैसी केंगूठी वैसा ही उसमें नग जड़ा गया है।' इसपर प्रमु हैंसकर कहने क्ये—'सब बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी वड़ाई-भी में क्यंकरत थी सो उसके ळिये श्रीपाद नित्यानन्दजी हैं ही।' इतनेंमें ही अधीर होकर अहैताचार्य बोळ उठे—'प्रमो! हमें एकदम मुला ही दिया क्या ! अभिनयमें क्या बूदे बुछ र कर सकेंगे।

**धँसते हुए प्रभुने कहा—'आपको जो बूदा ब**ताता है। उसकी बुद्धि स्वयं चूदी हो गयी है। आप तो भर्कोंके तिरमीर हैं। दान छेनेवाछे वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण तो आप ही बर्नेगे! यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सभीने अपना-अपना कार्य प्रमुसे पूछा । बुद्धिमन्तर्खां और सदाशिवके जिम्मे <sup>रहा</sup> मध्य तैयार करनेका काम सींपा गया। बुद्धिमन्तर्खा अमीदार और धनवान् थे, वे भाँति-भाँतिके साज-वाजके सामान भाचार्य-रहाके घर छे आये। एक ऊँचे चब्तरापर रङ्ग-मद्म बनायागया। दायीं ओर स्नियोंके बैठनेकी जगह बनायी गयी और सामने पुरुपेंकि लिये । नियत समयपर सभी मक्तोंकी क्षियों आचार्यरहके हर अ गयी । मालिनीदेवी और श्रीविष्णुप्रियाके सहित शचीमाता <sup>भी</sup> नाटयाभिनयको देखनेके छिये आ गयी। सभी मक्त क्रमशः र<sup>क्</sup>रे हो गये। सभी भक्तोंके आ जानेपर किवाइ बन्द कर दिये गये और छीला-अभिनय आरम्भ हुआ ।

भीतर बैठे हुए आचार्य वासुदेव पात्रोंको रङ्ग-मध्यर भेजने के लिये सजा रहे थे। इधर पर्दा गिरा। सबसे पहिले मङ्गाल-चरण हुआ। अभिनयमें गायन करनेके लिये पाँच आदमी नियुक्त थे। पुण्डरीक विचानिधि, चन्द्रसेखर आचार्यरङ्ग और श्रीवास पण्डितके रमाई आदि तीनों भाई। विचानिधिका क्षण्ठ बड़ा ही मधुर था। वे पहिले गाते थे उनके खरमें ये चारों अपना इस रहोकका गायन किया—

जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यदुवरपरिपरस्वैदींर्मिरस्यन्नधर्मम् । षिरवरमुजिनप्रः सुसितः श्रीमुखेन यजपुरचनितानां वर्षयन् कामदेवम्॥ ७ (श्रीमदा॰ १०। ४०। ४८)

इसके अनस्तर एक और रुजेक मङ्गलाचरणमें गाया गया, तब सुत्रधार (इन-मञ्चपर आया । नाटकके पूर्व सूत्रधार आकर पिंदेले नाटककी प्रस्तावना करता है, वह अपने किसी सापीसे बातों-ही-बातोंमें अपना अनिप्राय प्रकट कर देता है, जिसपर वह अपना अभिप्राय प्रकट करता है, जिसपर वह अपना अभिप्राय प्रकट करता है, उसे परिपार्श्वक कहते हैं। स्त्रधार (हरिदास) ने अपने परिपार्श्वक (मुकुन्द ) के सिहत इन-मञ्चपर प्रवेश किया । उस समय दर्शकोंमें कोई भी हरिदास-जीको नहीं पिश्चान सकते थे। उनकी छोटी-छोटी दाइंकि जपर सुन्दर पाग बँधी हुई थी, वे एक बहुत छम्बा-सा अंगरखा पिंहने हुए थे और कन्थेपर बहुत छम्बी छुई। रखी हुई पी।

<sup>ं</sup> जो सब जीयोंका श्राझय हैं, जिन्होंने कहनेमाएको देवकी के गर्मसे जन्म लिया, जिन्होंने सेवकसमान आज्ञाकारी बद्दे-बद्दे यद्द्रसेद्रोंके साथ पपने बाहुबल्से अध्यक्त संहार किया, जो पराचर जायके दु:सको दूर करनेवाले हैं, जिनके सुन्दर हास्य-शोभित श्रीमुखको देखकर झल-बालागोंके हुदसमें कामोद्दीपन हुआ करता था, उन श्रीकृत्यकी जय हो।

स्राते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करनेवाली रंगभूमि प्रणाम किया और दो छुन्दर पुष्पोंसे उसकी पूजा करते ह प्रार्थना करने उने—'हे रंगभूमि ! तुम आज साक्षात् कृदाक ही वन जाओ ।' इसके अनन्तर चारों ओर देखते हुए दर्शकों की ओर हाथ मटकाते हुए वे कहने छगे—'बड़ी आपत्ति है, यह

नाटक करनेका काम भी कितना खराब है। सभीके मनको प्रसन्न करना होता है। कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर रें, उसकी पूर्ति करनी ही होगी। आज ब्रह्मावाबाकी समाने उग्रें

प्रणाम करने गया था । रास्तेमें नारदबाबा ही मिल गये । हुइसे कहने छगे—माई ! तुम खूब मिछे । हमारी बहुत दिनोंसे प्रवर इच्छा थी, कि कमी बुन्दाननकी श्रीकृष्णकी छीलाको देखें। कर <sup>हुन</sup> हमें श्रीकृष्णलीला दिखाओ।' नारदबाबा भी अजीव हैं। मला मैं वृद्धि वनकी परम गोप्य रहस्यछीलाओंका प्रत्यक्ष अमिनय कैसे कर

सकता हूँ ! परिपार्श्वक इस बातको सुनकर (आधर्प प्रकट करते हुए ) कहने लगा—'महाशय! आप आज कुछ नशा-परा तो करके नहीं भा रहे हैं ! माञ्म पड़ता है, मीठी विजया 5 भिषक चढ़ा गये हो।तमीतो ऐसी भूटी-भूटी बातें कर रहे हो!

भला, नारद-जैसे बहाज्ञानी, जितैन्द्रिय और सात्माराम मुनि श्री-कृष्णकी श्वंगारी लीलांभींक देखनेकी इच्छा प्रकट करें यह <sup>तो</sup> आप एकदम असम्मव बात कह रहे हैं।' सूत्रधार (हरिदास)—'वाह साहब! माळूम पड़ता है,

गए शालोंके ज्ञानसे एकदम कोरे ही हैं। श्रीमद्वागवतमें क्या

खेखा है, कुछ खत्रर भी है ! मगत्रान्के ठीटगुणोंमें यही तो एक भारी विशेषता है, कि मोक्ष-पदवीपर पहुँचे हुए आत्माराम पुनितक उनमें भक्ति करते हैं । \*

परिपार्श्वक—अच्छे आत्माराम हैं, मायासे रहित होनेपर भी मापिक छीछाओंके देखनेकी इच्छा करते रहते हैं। सू०—तुम तो निरे घोंघावसन्त हो। मछा, मगवानुकी

डीडाएँ मायिक कैसे हो सकती हैं ! वे तो अप्राकृतिक हैं । वनमें तो मायाका लेहा भी नहीं ।

परि०--वर्यों जी, नायाके बिना तो कोई किया हो ही नहीं सकती, ऐसा हमने शास्त्रकोंके मुख्ते सुना है ! प्--'बस, सुना ही है, विचारा नहीं। विचारते तो

स्त प्रकार ग्रुब-गोबरको मिलाकर एक न कर देते । यह बात म्युम्पोंकी क्रियाके सम्बन्धमें है, जो मायाबद्ध जीव हैं । मगबान तो मायापति हैं। माया तो उनकी दासी है। यह उनके इशारेसे नाचती है। उनकी सभी लीलाएँ अप्राकृतिक,

विना प्रयोजनके केवल मक्तोंके आनन्दके ही निमित्त होती हैं।'
पिरि॰ —( कुल विस्मयके साथ ) हाँ, ऐसी वात है ! तब
तो नारदर्जी मले ही देखें। खूब ठाठसे दिखाओ । सालभरतक
ऐसी तैयारी करो, कि नारदर्जी भी खुश हो जायँ। उन्हें ब्रह्म-लेकसे आनेमें अभी दस-बीस वर्ष तो लग ही जायँगे।

आत्मारामाश्च मुनवो निग्र'न्था श्रप्युरुकमे ।
 कुर्वेन्त्यहैतुकी भक्तिमित्यंभृतगुर्वो हरिः॥

266

लोकमें चाहें पहुँच सकते हैं !

गयी हैं ?

लाता हूँ ।

परि०—-मुझे इस बातका क्या पता या, यदि ऐसी बात है, तो अभी छीछाकी तैयारी करता हूँ । हाँ यह <sup>ते</sup>

बताओं किस छीछाका अभिनय करोगे ! सू०--मुझे तो दानलीला ही सर्वोत्तम जँवती है। तुम्हारी क्या सम्मति है !

परि o—चीला तो बड़ी सुन्दर है, मुझे भी उसका अभिवर पसन्द है, किन्तु एक बड़ा भारी इन्द्र है । अभिनय करनेवाली

बालिकाएँ लापता है।

सू०—( कुछ विस्मयके साथ ) 'वे कहाँ गयी !' परि ०--- वे गोपेश्वर शिवका पूजन करने बृन्दावन चही

सू०-- तुमने यह एक नयी आफतकी बात धुना दी। अब कैसे काम चलेगा 🛭

परि०—( जल्दीसे ) आफत काहेकी, मैं अभी जातां हैं। वात-की-बातमें आता हूँ और उन्हें साय-ही-साथ <sub>टिवाफी</sub>

स्०—(अन्यमनस्कमावसे) वे सब क्षमी हैं बची, उनकी उम्र है कबी, वैसे ही विना कहे चली गयी, न किसीसे

**स्०—तु**म तो एकदम अकलके पीछे डंडा टिये ही फिरते रहते हो। वे देवर्षि ठहरे, संकल्प करते ही जि

थीकृष्ण-लीलामिनय

मू०-( हँसकर ) बूढ़ीको भी पूजनकी खूब सूझी, आँखोंसे दीखता नहीं । कोई धीरेसे धका मार दे तो तीन जगह ंगिरेगी, उसे रास्तेका क्या होस है

इतनेहीमें नैपध्यसे वीणाकी आवाज सुनायी दी और ंबरे स्वरके सहित--'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे ्री माथ नारायण बासुदेव<sup>9</sup> यह पद झुनायी दिया । सूत्रधार यह <sup>ति</sup> समझकर कि नारदंजी आ गये, जल्दीसे अपने परिपार्श्वक

( मुकुन्द ) के साथ कत्याओंको बुलानेके लिये दौड़े गये। 🕯. इतनेमें ही क्या देखते हैं, कि हायमें बीणा लिये हुए पीले बस्न

🚀 <sup>पहिने</sup> सफेद दाढ़ीवाले नारदजी अपने शिष्यके सहित रंग-मश्च-्पर 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बासुदेष'

रित पदको गाते हुए धीरे-धीरे घूम रहे हैं। उस समय श्रीवास नारद-नेशमें इतने मले मालूम पहते थे कि कोई उन्हें पहिचान ही नहीं सकता था कि ये श्रीवास पण्डित हैं। जुकाम्बर शहचारी हैं। रामनामी दुपहा ओढ़े कमण्डल हायमें लिये नारदजीके पीछे-पिना के के

पीछे घूम रहे थे। त्रियाँ श्रीवासके इस रूपको देखकर विस्मित हो गयी। 4

्राची माताने हैंसकर मालिनीदेवीसे पूछा—'क्यों ! यही तुन्हारे १ १६

350

पति हैं न !' मालिनीदेवीने कुछ मुस्कराते हुए कहा-'क्या पता, तुम ही जानो ।'

श्रीवास पण्डितने वेश ही नारदका नहीं वना रखा या सचसुच उन्हें उस समय नारदमुनिका वास्तविक क्षेत्री

हो आया या । उसी आवेशमें आपने अपने सायने शिलने कहा—'प्रसचारी ! क्या बात है ! यहाँ तो नाटकका कोई प्रं ढंग दिखायी नहीं पहता !' उसी समय सूत्रधारके साय धुप्रं

के सिंहत गोपीवेशमें गदाधरने प्रवेश किया । . इन्हें देखकर नारदजीने पूछा—'तुम कौन हो !'

ष्ठप्रभा ( महानन्द) ने कहा—भगवन् ! हम खारिनी हैं इन्दायनमें गोपेश्वर भगवान्के दर्शनके निमित्त जा रही <sup>हैं !</sup> आप महाराज ! कीन हैं और कहाँ जा रहे हैं !

नारदर्शन क्षान ह जार कहा जा रहे हैं : नारदजीने कहा—मैं श्रीकृष्णका एक अत्यन्त ही श्रिकें किंकर हूँ, मेरा नाम नारद है !

'नारद, इतना सुनते ही सुप्रभाके साथ सखीने तथा कर ममीने देविष नारदको साद्यङ्ग प्रणाम किया । गोपी ( गदार्घा) नारदजीके चरणोंको पकडकर रोते-रोते कहने उमी—'हे मण मपदारी मगवन् । जिस श्रीकृष्णने अपना काल रंग हिण्युकी

गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने प्राणप्यारे प्रियत्त<sup>क</sup> भेमकी स्राधिकारिणी में कैसे बन सकूँगी है यह कहते-कह<sup>ते</sup> गोपी (गदाधर) नारदके पैरोंको प्रकड़कर जोरोंके साप हर्<sup>त</sup> करने छगी। उसके कोमछ गोछ कपोछोंपरसे अशुओंकी धाराओंको वहते देखकर सभी मक्त दर्शक रुदन करने छगे।'

नारदजी गोपीको आश्वासन देते हुए कहने टगे—'तुम तो श्रीकृष्णकी प्राणोंसे भी प्यारी सहचरी हो। तुम श्रजमण्डलके धनस्यामकी मनमोहिनी मयूरी हो। तुम्हारे सृत्यको देखकर वे जपर रह ही नहीं सकते। उसी क्षण भीचे उतर आवेंगे। तुम अपने मनोहर सुखमय जुत्यसे मेरे संतप्त हृदयको बीतल्ला। प्रदान करो।'

मदान करो।'

गोपी इतना धुननेपर मी रुदन ही करती रही। दूसरी

जोर धुममा अपने नृत्यके भावोंसे नारदके मनको ग्रुदित करने

छगी। उचर स्म्रुधार (हरिदास) भी धुममाके ताल-स्वरमें ताल
स्वर मिलते हुए कन्धेपर छट्ट रखकर नृत्य करने छगे। वे

सम्पूर्ण आँगनमें पागलकी तरह धूम-धूमकर 'इन्ण मम इन्ण

मम इन्ण मम वाबरे। इन्णाके मजन बिनु साउगे स्या पामरे!'

स्व पदको गा-माकर जोरोंसे नाचने लगे। पद गाते-गाते आप

वीषमें रुफकर इस दोहेको कहते जाते—

रैंनि गँवाई सोइके, दिवस गँवाया खाय।
धीरा जन्म अमोछ था कीड़ी बदछे जाय॥
कृष्ण मज कृष्ण मज कृष्ण भज बावरे!
कृष्ण मज कृष्ण मज कृष्ण भज बावरे!
कृष्णके भजन विद्यु खाउने क्या पामरे?
गोपी नारदके चरणोंको छोड़ती ही नहीं थी, सुममा
(महानन्द) ने गोपी (गदाधर) से आग्रहपूर्वक कहा—

म्रुप्रभाकी ऐसी वात मुनकर सखीने नादजीकी वरण

पहुँची पहिनी।

'सखि । प्ञनके लिये वड़ी वेला हो गयी है। सभी हमारी प्रतीक्ष में होंगी, चलो चलें ।'

चन्दना की और उनसे जानेकी अनुमति माँगकर द्वप्रमाने संहित दूसरी ओर चली गयी । उनके दूसरी ओर चले जानेपर नारहबी अपने ब्रह्मचारीजीसे कहने उने---'ब्रह्मचारी ! चडो हम मै ष्टन्दावनकी ही ओर चर्छे। वहीं चलकर श्रीकृष्ण भगवान्की <sup>मनोहा</sup> छीलाओंके दर्शनसे अपने जन्मको सफल करें।'

'जो आज्ञा' कहकर ब्रह्मचारी नारदजीके पीछे-पीडे

चलने लगा। घरके मीतर महाप्रमु मुवनमोहिनी छहमीदेवीका वेप धारण कर रहे थे । उन्होंने अपने सुन्दर कमलके समान कोमल-सु<sup>मह</sup> चरणोंमें महावर लगाया । उन अरुण रंगके तलुओंमें महावरनी लालिमा फीकी-फीकी-सी प्रतीत होने लगी। पैरोंकी डॅंग<sup>लियोंने</sup> भापने छन्नी और छन्ना पहिने, खडूला, छड़े और झॉॅंझर्नोंके <sup>तीर्वे</sup> खन्दर घुँघरू बाँचे । कमरमें करघनी बाँची । एक बहुन ही विदया छहँगा पहिना। हायोंकी उँगलियोंमें छोटी-छोटी छी और अँगूठेमें बड़ी-सी आरसी पहिनी । गलेमें मोहनमाला, <sup>एव</sup>ं मनिया, हार, हमेल तथा अन्य बहुत-सी जड़ाऊ और की<sup>नी</sup>

मालाएँ धारण की । कानोंमें कर्णफूल और बाजुओंमें सी<sup>नेकी</sup>

🕟 आचार्य वासुदेवने बड़ी ही उत्तमतासे प्रमुके छम्बे-छम्बे घुँघराले ्बालोंमें सीधी माँग निकाली और पीछेसे वालोंका जुड़ा बाँध

दिया। बालोंके ज्ङ्रेमें मालती, चम्पा और चमेली आदिके वड़ी ही सजावटके साथ फूल गूँथ दिये । एक सुन्दर-सी माला ज्हेमें ्बोंस दी। मॉॅंगमें बहुत ही बारीकीसे सिन्दूर भर दिया। माथेपर बहुत छोटी-सी रोळीकी एक गोळ विन्दी रख दी। सुगन्धित

्पान प्रमुके श्रीमुखमें दे दिया। एक बहुत ही पतळी कामदार शोइनी प्रमुको उड़ा दी गयी। शृंगार करते-करते ही प्रमुको

, रुक्तिमणीका आवेश हो आया । वे श्रीकृष्णके विरहमें रुक्तिमणी-मावसे अधीर हो उठे। रुक्मिणीके पिताकी इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्रीका विवाह श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ करें, किन्तु उनके बड़े पुत्र <sup>१ रुक्</sup>मीने रुक्मिणीका विवाह शिशुपाळके साथ करनेका निश्चय किया था। इससे रुक्मिणी अधीर हो उठी। वह मन ही-मन श्रीकृष्णचन्द्रजीको अपना पति बना चुकी थी। उसने मनसे अपना सर्वस्त्र मगवान् वासुदेवके चरणोंमें समर्पित कर दिया था। वह सोचने लगी—-'हाय, वह नराधम शिशुपाल कल बारात संजाकर मेरे पिताकी राजधानीमें आ जायगा। क्या मैं अपने प्राणप्पारे पतिदेवको नहीं पा सकूँगी ? मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हींके श्रीवरणोंमें समर्पण कर दिया है। वे दीनवासङ हैं, अशरणशरण हैं, घट-घटकी जाननेवाले हैं। क्या उनसे मेरा भाव हिपा होगा ! वे अवस्य ही जानते होंगे । फिर भी उन्हें समरण

રશ્ક

दिळानेको एक विनयकी पाती तो पठा ही दूँ। फिर बानन आना जनके अधीन रहा। या .तो इस प्राणहीन शरीको शिशुपाठ ले जायगा, या जसे खाली हार्थों ही लीटना पड़ेगा। प्रा

रहते तो में उस दुष्टके साथ कभी न जाऊँगे। हर श्रीर तो उन भगवान् वासुदेवका ही अधिकार है। जीवित शरीरकार वे ही उपभोग कर सकते हैं।' यह सोचकर वह अपने प्राणवार के लिये प्रेम-पाती लिखनेको बैठी—

श्रुत्वा गुणान्भुवनसुन्दर श्रुश्वता ते निर्विश्य कर्णविवरिहरतीऽङ्गतापम्।

रूपं द्वशां द्वशिमतामिखलार्यकार्यं त्वय्यच्युताऽऽविशति वित्तमपत्रपं में ॥॥ (श्रीमदा० १०। ५१। १०)

इस प्रकार सात श्लोक लिखकर एक बाह्मणके हाय वर्ण अपनी वह प्रणयरससे पूर्ण पाती द्वारिकाको सगवान्के <sup>वह</sup>

भागा पह अण्यस्तित पूर्ण गता धारणाऱ्या भिजवायी । महामुम् भी उसी तरहसे हायके नखोंके हात हिंक्की के भावावेशमें अपने प्यारे श्रीकृष्णको प्रेम-पाती-सी लिखने हरी वे उसी भावसे विल्ख-विल्खकर रुदन करने लगे और रोतेरी

ॐ हे अच्छुत! तुम्हारे त्रिमुवन-सुन्दर स्वरूपकी स्वाति मेर इर्ष इस्रॉहारा हृदवमें पहुँच गयी है, उसने पहुँचते हो मेरे हृदगढे तम्मान स्व प्रकारके तारोंकी शान्त कर दिया है। क्वॉकि तुम्हारे ताल्मीन स्व श्रीर प्रापके अचित्रय गुवाँमें प्रमाव ही ऐसा है, कि वह देशतेवालों ता

सुननेवालोंके सभी मनोरचोंको पूर्ण कर देते हैं। हे प्रणतपाल! व प्रातिके ही सुननेसे मेरा निलंक मन मुग्हारेमें आसक हो गया है।

वन्हीं भाषोंको प्रकट भी करने लगे । कुछ कालके अनन्तर वह मान शान्त हुआ । बाहर रङ्ग-मध्यपर अद्वैताचार्य सुप्रमा और गोपीके साप मधुर मावकी वार्ते कर रहे थे। हरिदास कन्धेपर **च्ह रखकर 'जागो-जागो' कहकर घूम रहे थे। सभी भक्त प्रेममें** निमोर होकर इदन कर रहे थे। इतनेमें ही जगन्मीहिनी रूपको धारण किये हुए प्रमुने रङ्ग-मञ्जपर प्रवेश किया । प्रभुके आगे म्बाई-वेशमें नित्यानन्दजी थे। नित्यानन्दजीके कन्धेपर हाय रखे हुए धीरे-धीरे प्रमु आ रहे थे । प्रमुके उस अद्भुत रूप-ठावण्य-रुक स्वरूपको देखकर सभी मक्त चिकत हो गये। उस समयके प्रमुक्ते रूपका वर्णन करना कविकी प्रतिमाक्ते बाहरकी बात है । समी इस बातको भूछ गये कि, प्रमुने ऐसा रूप बनाया है। मक अपनी-अपनी भावनाके अनुसार उस रूपमें पार्वती, सीता, <sup>छर्मी</sup>, महाकाळी तथा रासथिहारिणी रसविस्तारिणी श्रीराधिकाजी-. के दर्शन करने छगे । जिस प्रकार समुद्र-मन्थनके पश्चात् भगवान्-के भुवनमोहिनी रूपको देखकर देव, दानव, यक्ष, राक्षस सबके समी उस रूपके अधीन हो गये थे और देवाधिदेव महादेवजी तक कामासक होकर उसके पीछे दौड़े थे। उसी प्रकार यहाँ भी सभी मक्त विमुख-से तो हो गये थे किन्तु प्रमुके आशीर्वादसे किसीके हृदयमें कामके माव उत्पन्न नहीं हुए। सभीने उस रूपमें मातृस्तेहका अनुमव किया । प्रमु छक्ष्मीके भावमें आकर भावमय सुन्दर पद गा-गाकर मधुर ऋष करने छगे । उस समय प्रभुको आकृति-प्रकृति, हाव-भाव, चेप्टा तथा वाणी सभी खियोंकी- सी ही हो गयी थी। वे कोकिल्क् कृजित कमनीय कण्डते वो । अनकी भाव-भद्गीमें वा भाव पर विद्या या, सभी मक्त उस अनिर्वचनीय अलीकिक और केंद्रिय के देखकर चित्रके लिखे-से साम्भित मानसे बैटे इर वे प्रस्त मानसे बेटे इर वे प्रस्त मानसे बेटे इर वे प्रस्त मानसे बेटे इर वे प्रस्त मानसे स्वार्थ भाव भाव केंद्रिय का कर तह थे। उनके स्वयं प्रस्ति अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी, दोनों झाँखोंसे अधुनिष्य अपिकाधिक बढ़ती ही जाती थी, दोनों झाँखोंसे अधुनिष्य सामा स्वार्थ स्वी इर वी। दोनों सुकृटिएँ कपर चंद्री इर वी।

बंकत-सा हो रहा था। प्रकृति स्तन्ध थी मानो वायु भी प्रकृते इस अपूर्व मृत्यको देखनेको छाङ्चसे रुक गयी हो। भीतर हैंगे हुई सभी लियाँ विस्मयसे आँखें फाइ-फाइकर प्रमुक्ते वर्ष्य रूप-जायण्यकी शोमा निहार रही थी। उसी समय नित्यानन्दजी बहाईके भायको परित्याग करें श्रीकृष्णमायसे कन्दन करने छो। उनके कन्दनको सुनवर सनै

कड़े, छड़े, झाँझन और न्पुरोंकी झनकारसे सम्पूर्ण रंग-पड

आई प्याभावस कन्द्रन करन छम । उनके कन्द्रनका सुनकर कम् मक न्याकुछ हो उठे और लम्बी-छम्बी साँसे छोड़ते हुए सब्देन सब उपस्वरसे हा गौर, हा कृष्ण । कहकर रुदन करने हो। समीकी रोदनष्विनसे चन्द्रशेखरका घर गूँजने लगा। हम्पूर्व दिशाएँ रोती हुई-सी माल्म पढ़ने लगी। अकाँको न्यावुल देग-वर प्रमु भकाँको रुपर बाससन्यमान प्रकट करनेके निनित्र मन-

धान्के सिंदासनपर जा बैठे । सिंदासनपर बैठते दी सप्पू<sup>र्ण धा</sup> अकारामय बन गया । मानो हमारों सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र एक स्<sup>द</sup> ही भाकाशमें उदय हो उठे हों । मक्तोंकी आँखोंके सामने उस दिव्यालोकके प्रकाशको सहन न करनेके कारण चकाचींध-सा छ। गया ।

प्रभुने भगवान्के सिंहासनपर बैठे-ही-बैठे हरिदासजीको बुडाया । हरिदासजी छद्र फेंककर जल्दीसे जगन्माताकी गोदीके िष्ये दौड़े । प्रसुने उन्हें उठाकर गोदमें बैठा लिया । हरिदास महामाया भादिशक्तिकी कोङ्में बैठकर अपूर्व वात्सल्यसुखका अनुभव करने छो । इसके अनन्तर क्रमशः सभी मक्तोंकी वारी आयी । प्रभुने भगवतीके भावमें सभीको वात्सल्यञ्चखका रसास्वादन कराया और समीको अपना अग्राप्य स्तन पान कराकर आनन्दित और पुष्कित कराया । इसी प्रकार भक्तोंको स्तन-पान कराते-कराते प्रातःकाल हो गया । उस समय मक्तोंको सूर्यदेवका उदय होना थरुचिकर-सा प्रतीत हुआ । प्रातःकाळ होते ही प्रमुने भगवती-भावका संवरण किया । वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्य द्वुए और उस <sup>वेपको</sup> बदलकर मक्तोंके सहित नित्य-कर्मसे निवृत्त होनेके िये गंगा-किनारेकी ओर चले गये। चन्द्रशेखरका घर प्रमुके घले जानेपर भी तेजोमय ही बना रहा और वह तेज धीरे-धीरे सात दिनमें जाकर विलक्तल समाप्त हुआ ।

र्स प्रकार प्रमुने मकोंके सहित श्रीमद्भागवतकी प्रायः सभी छीटाओंका स्रभिनय किया ।

## भक्तोंके साथ प्रेम-रसाखादन

सर्वर्थेव दुस्होऽयममकीर्मनयद्रसः तत्पादाम्बुजसर्वस्वैमंकीरेवानुरस्यते

प्रेमकी उपमा किससे दें ! प्रेम तो एक अनुपनेय वस्तु है

113

स्थावर, जङ्गम, चर, अचर, सजीव तथा निर्जीव समीगें प्रेम स्थान रूपसे व्यास हो रहा है। संसारमें प्रेम ही तो ओत-प्रोत-भावने भरा हुआ है। जो लोग आकाशको पोला समझते हैं, वे पूर्वे हुए हैं। आकाश तो लोहेसे भी कहीं अधिक ठोस है। उसमें तो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता, वह सद्बृति हों हुई चियों के भावोंसे टूँस-टूँसकर भरा हुआ है। प्रेम उन समीमें

समानरूपसे व्याप्त है। प्रेमको चूना-मसाळा या जोड़नेवळा दाविक पदार्थ समझना चाहिये। प्रेमके ही कारण ये सभी भार टिके इए हैं। किन्तु प्रेमकी उपलब्धि सर्वत्र नहीं होती। वर तो मक्तोंके ही शरीरोंने पूर्णरूपसे प्रकट होता है। मर्क ही परस्परमें प्रेमरूपी रसायनका निरन्तर पान करते रहते हैं। उनही

क जिन्होंने सांसारिक ओगोंको ही सय कुळ समक रहा है, जे विषय-भोगोंमें हो आबद हैं, ऐसे अमकोंको मगवर्तसका जात्यार करना सर्वमा कुळा में हैं। जिन्होंने अपना सर्वस्य उस सांबजेंके क्षेत्र अरुवा परिवार कर सर्वमा कुळा में हैं। जिन्होंने अपना सर्वस्य उस सांबजेंके क्षेत्र अरुवा परवांमें समर्पित कर दिया है, जो सर्वतोभानेन उत्तींके बन तो हैं। विदेश रोस कर सकते हैं।

प्रत्येक चेटामें प्रेम-ही-प्रेम होता है। वे सदा प्रेम-वारुणी पान करके लोकवाह्य उन्मत्त-से बने रहते हैं और अपने प्रेमी बन्धुओं तथा भक्तोंको भी उस नारुणीको भर-भर प्याले पिटाते रहते हैं। **उस अपू**र्व आसवका पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं, निहाछ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, छजा, घृणा तथा भयसे रहित होकर वे भी पागळोंकी भाँति प्रछाप करने छगते हैं। उन पाग्लोंके चरित्रमें कितना आनन्द है, कैसा अपूर्व रस है। उनकी मार-पीट, गाडी-गडौज, स्तुति-प्रार्यना, मोजन तथा शयन सभी कार्मोंने प्रेमका सम्पुट छगा होनेसे ये सभी काम दिन्य और अडौकिक-से प्रतीत होते हैं। उनके श्रवणसे सहदय पुरुपोंको सुख होता है, वे भी उस प्रेमासवके छिये छटपटाने छगते हैं और उसी घटपटाहटके कारण वे अन्तमें प्रमु-ग्रेमके अधिकारी बनते हैं। महाप्रमु अब भक्तोंको साथ छेकर नित्यप्रति बङ्गे ही मधुर-मधुर छीछाएँ करने छगे। जबसे जगाई-मधाईका उद्घार हुआ और वे अपना सर्वस्त्र त्यागकर जबसे श्रीवास पण्डितके यहाँ रहने छने, तबसे भक्तोंका उत्साह अत्यधिक बढ़ गया है। अन्य छोग भी संकीर्तनके महत्वको समझने छगे हैं। अब संकीर्तनकी चर्चा नवद्वीपमें पहिलेसे भी अधिक होने लगी है । निन्दक अब भौति-भौतिसे कीर्तनको बदनाम करनेकी चेष्टा करने छमे हैं । पाठक ! उन निन्दकोंको निन्दा करने दें। आप तो अव गौरकी भक्तोंके साथ की हुई अद्भुत छीछाओंका ही रसा-स्वादन करें।

मुरारी ग्रप्त प्रमुक्ते सहपाठी थे, वे प्रमुसे अवस्थामें भी हो ये । प्रमु उन्हें अव्यधिक प्यार करते और उन्हें अपना बहुत हैं अन्तरंग भक्त समझते । मुरारीका भी प्रमुक्ते चरणोंमें पूर्णराज्य अनुराग था । वे रामोपासक थे, अपनेको हन्मान् सनक्षर कभी-कभी भावावेदामें आकर हन्मान्जीकी माँति ईकार भी

मारने लगते । वे सदा अपनेको प्रभुका सेवक ही समझी।
एक दिन प्रभुने विष्णु-भावमें 'गरुष'-'गरुष' कहकर पुकार।
बस, उसी समय मुरारीने अपने कक्को दोनों और पंखोंकी तह
फैडाकर प्रभुको जल्दीसे अपने कन्वेपर चढ़ा लिया और आननः
से इधर-उधर ऑगनमें घूमने लगे। यह देखकर मकाँके आननः
का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें प्रभु साक्षात् चतुर्धन नाराष्णकी

भाँति गरुइपर चढ़े हुए और चारों हायोंमें शह, चक्र, ह्वा और पद्म इन चारों बस्तुओंको लिये हुए-से प्रतीत होते हो। भक्त आनन्दके सहित चस्य करने छगे। माठतीदेशी तमा दा<sup>ई।</sup> माता आदि क्षान्य क्षियों प्रसुको मुरारीके कन्धेपर चढ़ी हुई।

देखकर भयभीत होने छगीं। कुछ कालके अनन्तर प्रमुको <sup>इड</sup> ज्ञान हुआ और वे मुरारीके कन्चेसे नीचे उतरे। मुरारी रामोपासक ये। प्रमु उनकी ऐकान्तिकी निष्ट<sup>ि</sup> पूर्णरीत्या परिचित ये। मकोंको उनका प्रभाव जतानेके नि<sup>हट</sup>

प्रभुति एक दिन उनसे एकान्तमें कहा—'मुपारी ! यह <sup>बर्</sup> विल्कुङ ठीक है, कि श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों एक ही हैं। उन्हें भगवान्तके शनन्त स्त्योंमेंसे ये भी हैं। भगवान्तके किसी भी <sup>तृत</sup> किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी ভीलाओंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण-लीलाओंमें

अधिक रस भरा हुआ है । तुम श्रीरामरूपकी छीछाओंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण-छीडाओंका आश्रय प्रहण क्यों नहीं करते ! हमारी हार्दिक इच्छा है, कि तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-लीलाओंका ही रसा-सादन किया करो । आजसे श्रीकृष्णको हो अपना सर्वस्य समझकर उन्हींकी अची-पूजा तथा भजन-ध्यान किया करो।' प्रमुकी आज्ञा मुरारीने शिरोघार्य कर ली। पर उनके इदयमें , खण्बली-सी मच गयी। वे जन्मसे ही रामोपासक थे। उनका विच तो रामरूपमें रमा हुआ था, प्रमु उन्हें कृष्णोपासना करने-के लिये आड़ा देते हैं। इसी असमझसमें पढ़े हुए वे रात्रिमर ऑस, बहाते रहे। उन्हें क्षणभरके लिये भी नीद नहीं आयी। ्रिपी रात्रि रोते-रोते ही बितायी । दूसरे दिन उन्होंने प्रमुके समीप जाकर दीनता और नम्रताके साथ निवेदन कियां—'प्रमो ! यह मत्तक तो मैंने रामको वेच दिया है। जो माथा श्रीरामके चरणोंमें विक चुका है, वह दूसरे किसीके सामने कैसे नत हो सकता है ! नाथ ! में आरमधात कर छंगा, मुझसे न तो रामोपासनाका परित्याग होता और न आपकी आज्ञाका ही उछंघन करनेकी भारवाग होगा और न आपकी आज्ञाका ही उछंघन करनेकी पुत्रमें सामर्थ्य है। दनना कहकर सुरारी फट-फूटकर हदन ्री फरने छो । प्रमु इनकी ऐसी इप्टनिष्ठा देखकर अत्यन्त ही व प्रसन्न हुए और जल्दीसे इनका गाइ आर्छिंगन करते हुए ंगद्गद् कण्ठसे कहने छो-'मुसरी ! तुम धन्य हो, तुम्हें अपने

इप्टमें इतनी अधिक निष्ठा है, हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद वे हमारी भी श्रीकृष्णके पादपर्बोंमें ऐसी ही ऐकान्तिक दढ़ निष्ठाही

एक दिन प्रमुने मुरारीसे किसी स्तोत्रका पाठ करनेके वि कहा। मुरारीने बड़ी ही छय और स्वरके साथ स्वरि रघुवीराष्टकको घुनाया । उसके दो रलोक यहाँ दिये जाते हैं-

राजित्करीटमणिदीधितिदीपिताश-

सुचदुबृहस्पतिकविप्रतिमे वहन्तम्। ह्रे कुण्डलेऽङूरहितेन्दुसमामवक्त्रं

रामं जगत्त्रयगुरु' सततं भजामि॥ उद्यद्विभाकरमरीचिविदोधिताद्य-

नेत्रं सुबिम्बदशनच्छद् चारु नासम्।

शुभांशुरक्षिपरिनिर्जितवारुहासं

रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भज्ञामि 🕪 ( मुरारीकृ॰ चैतन्यव॰,

# जिनके दीतिमान मुकुटमें स्थित मणियोंसे सम्दर्भ हिना बद्भासित हो रही हैं, जिनके कार्नोमें बृहस्पति और शुक्राचार्य सना यो छपडळ शीमा वै रहे हैं एवं जिनका सुलमएडल क्लंगी चन्द्रमाके समान शीतलता और सुख प्रदान करनेवाला है, देते हाँ कोकोंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका हम मिक्रमावसे सारण करते हैं।

वदीयमान स्याँकी किरणोंसे विकसित हुए कमक्के समान विक आनन्ददायक बद्दे-बद्दे सुन्दर नेत्रयुगल हैं, बिम्माफलके समान विभे मनोहर अरुख रहके ओग्रहय हैं पूर्व मनको हरनेवाली जिनकी तु<sup>र्वती</sup>

नासिका है। जिनके मनीहर हास्यके सम्मुख चन्द्रमाकी किर्य मे खित हो वासी हैं, ऐसे त्रिसुधनके गुरु सीरामचन्द्रजीका मिंडमाने हम भजन करते हैं।

ं प्रमु इनके इस स्तोत्र-पाठसे अत्यन्त ही प्रसन हुए और इनके मस्तकपर 'रामदास' शब्द लिख दिया । निम्न रूलोकर्मे इस धटनाका कैसा सुन्दर और सजीव वर्णन है----

रत्यं निशस्य रघुनन्दनराजसिंह- । श्लोकाएकं स भगवान् चरणं मुरारेः।

श्लिकाएक स भगवान् चरण मुरार चैद्यस्य मूर्घि चितिघाय लिलेख भाले

त्तं 'रामदास' इति भो भव मंद्रश्सादात्॥

वे प्रमु राजसिंह श्रीरामचन्द्रजीके इन आठ स्ठोकों-ते सुनकर वहे प्रसन्न हुए और वैद्यवर सुरारी गुप्तके मस्तकपर करने श्रीवरणोंको रखकर उससे कहने छगे—'तुन्हें सेरी कृपा-में श्रीरामचन्द्रजीकी अविरल भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर प्रसने उनके मस्तकपर 'रामदास' ऐसा लिख दिया।

स्त प्रकार प्रमुक्त असीम अनुप्रह प्राप्त करके आनन्दमें विमोर हुए सुरारी घर आये । आते ही इन्होंने भावावेशमें अपनी किसे खानेके छिये दाल-भात भाँगा । पतित्रता साव्यी पत्तीने विद्या । अब तो पे प्रासीने विद्या । अब तो पे प्रासीने श्री मिल-मिलाकर बो भी सामने बाल-मंद्रा अपना कोई भी दीखता, उसे ही प्रेमपूर्वक खिळाते जाते और स्वयं भी खाते जाते । बहुत-सा अब पृष्टीपर भी गिरता जाता । स्स प्रकार ये कितना खा गये, इसका इन्हें कुछ मी पता नहीं । मन्द्री क्षीने जब इनकी ऐसी दशा देखी तब वह चिकत रह गयी, किन्ना उस पतिप्राणा नारीने इनके काममें कुछ हस्तक्षेप

उठे तो क्या देखते हैं, महाप्रसु इनके सामने उपस्थित हैं। इन्होंने जल्दीसे उठकर प्रमुक्ती चरण-वन्दना की और हर्दे बैठनेके लिये एक सुन्दर आसन दिया। प्रमुके बैठ जानेप सुरारीने विनीत मावसे इस प्रकार असमयमें पधारनेका कारण जानना चाहा। प्रभुने कुछ हँसते हुए कहा--- 'तुम्ही तो वैष होकर आफत कर देते हो । ठाओ कुछ ओवधि तो दो ।'

आधर्य प्रकट करते हुए मुरारीने पूछा—'प्रमो । क्षेर्प कैसी ! किस रोगकी ओविंच चाहिये ! रातमरमें ही ह विकार हो गया ?

प्रमुने हँसते हुए कहा-- 'तुम्हें माळ्म नहीं है क्या विकी हो गया । अपनी लीसे तो पूछो । रातको तुमने मुझे कितना पूर्व मिश्रित दाल-मात खिला दिया। तम प्रेमसे खिलाते जाते हैं। में मला तुग्हारे प्रेमकी उपेक्षा कैसे कर सकता था! जितन -तुमने खिळाया, ख़ाता गया। अब अजीर्ण हो गया है और **ट**र्स<sup>औ</sup> ओपि भी तुम्हारे पास ही रखी है। यह देखो, वहीं हैं अजीर्णकी ओपधि है, यह कहते हुए प्रमु वैद्यकी खाटके समीप रखे हुए उनके उच्छिष्ट पात्रका जल पान करने हरी। मुरारी यह देखकर जल्दीसे प्रमुको ऐसा करनेसे निवारण कर्ते छगे । किन्तु तबतक प्रमु आघेसे अधिक जल पीँ गये। यह देखें

कर मुगरी मारे प्रेमके रोते-रोते प्रमुके पादपद्योंमें छोटने हो।

एक दिन प्रमुने अत्यन्त ही स्नेहक़े सहित मुरारी ग्रुप्तसे कहा— मुरारी ! चुनने अपनी अहेतुकी मक्तिद्वारा श्रीकृष्णको अपने वराम कर लिया है। अपनी प्रेमरूपी डोरीसे श्रीकृष्णको समक्ता कसकर बाँच लिया है, कि यदि वे उससे छूटनेकी भी स्था करें तो नहीं छूट सकते। इतना सुनते ही किन्दर्य राजनेवाले मुरारी ग्रुप्त अपनी प्रत्युत्पन-मितसे उसी समय यह स्रोक पड़कर प्रमुक्त सुनाया—

काहं दिदाः पापीयान् क कृष्णः श्रीमिकेतनः।

शहायन्धुरिति स्माहं बाहुस्यां परिरम्भितः॥

(श्रीसङ्गाः १०। ८१। १६)

सुदामाकी उक्ति है। सुदामा मगवान्की दपालता और क्षीम क्याका वर्णन करते हुए कह रहे हैं—'मगवान्की दपालता तो देखिये—कहाँ तो मैं सदा पाप-क्लोमें रत रहनेवाला दित्र माहाण और कहाँ सम्पूर्ण ऐव्ययेक मृल्मूत निव्विल पुण्या-प्रम श्रीकृष्ण मगवान् । तो भी उन्होंने केवल माहाण-कुल्में उत्पन्न हुए सुक्त जातिमात्रके माहाणको अपनी वाहुआंसे आलिङ्गन किया । इसमें मेरा कुल पुरुपार्थ नहीं है। क्रपाल कृष्णकी अवैज्ञको छ्या ही इसका एकमात्र कारण है।' इस प्रकार प्रमु विविध प्रकारसे सुग्रीके सहित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना मनीविनीद करते बहु के और सुरारीको उसके हारा अनिवंचनीय आतन्त प्रदर्शित रहते थे और सुरारीको उसके हारा अनिवंचनीय आतन्त प्रदर्शित रहते थे । अब अहैताचार्यके सम्बन्धकी भी वार्ते सिन्दे ।

अदैताचार्य प्रमुसे ही अवस्थामें बड़े नहीं थे, कि सम्भवतया प्रभुके पूज्य पिता श्रीजगन्नाय मिश्रसे भी कुछ दहें होंगे। विद्यामें तो ये सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे । प्रमुने जिनसे मन्त्रदीश ली थी ने ईश्वरपुरी आचार्यके गुरुमाई थे। इस कारण वयोद्द विचावृद्ध, कुलवृद्ध और सम्बन्धवृद्ध होनेके कारण प्रमु रिवी गुरुकी ही तरह आदर-सत्कार किया करते थे। यह बात आबारिके लिये असहा थी। वे प्रमुको अपने चरणोंमें नत होकर प्र<sup>गार</sup> करते देखकर बड़े छजित होते और अपनेको बार-बार विकारी। वे प्रमुसे दास्य-मावके इच्छुक थे। प्रमु उनके ऊपर दास्य-गर न रखकर गुरु-भाव प्रदर्शित किया करते थे. इसी कारण ने हुंखी होकर हरिदासमीके साथ शान्तिपुर चले गये और वहीं जाती विचार्थियोंको अद्वैत-वेदान्त पढ़ाने छगे और भक्ति-शाहरी अम्यास छोडकर ज्ञानचर्चा करने छगे।

अन्यास छाइकर ज्ञानचना करन छम ।

प्रमु इनके मनोगत भागेंको समझ गये । एक दिन आर्ने
नित्यानन्दजीसे कहा—'श्रीपाद! आचार्य इधर बहुत दिन्ते
नमहीप नहीं पधारे, चल्लो शान्तिपुर चलकर ही उनके दर्गन
कर आये ।' नित्यानन्दजीको भला इसमें क्या आपनि होनी धीः
दोनों ही शान्तिपुरकी ओर चल पढ़े। दोनों ही एक से मतवार्व रे
जिन्हें शरीरकी सुधि नहीं, उन्हें भला रास्तेक का पत्र देवां।
चलते-चलते दोनों ही रास्ता भूल गये। सूच्ये के देनों का

किनारे इन्हें एक घर दिखायी दिया । लोगोंसे पूजा क्याँगी

पह किसका घर है !' लोगोंने कहा-- 'यह घर गृहस्थी-संन्यासीया है।' यह तत्तर भ्रुनफर प्रमु वह जोरोंसे खिलखिलाकर हँस पहें और नित्यानन्दजीसे महने टगे--'श्रीपाद । यह कैसे आधर्यकी े वात । गृहस्मी भी और फिर संन्यासी भी। गृहस्मी-संन्यासी तो हमने , भागतक कमी नहीं देखा । चलो देखें तो सही, गृहस्थी-संन्यासी ्षेत होते हैं !' नित्यानन्दजी यह सुनकर उसी घरकी कोर स्वार पढ़े । प्रमु मी उनके पीछे-पीछे चटने टर्ज । उस घरके ्रे द्वारपर पहुँचकर दोनोंने कापाय-वस्र पहिने संन्यासी-वेप-धारी पुरुपको देखा । नित्यानन्दजीने चन्हें नमस्कार किया । प्रभुने संन्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा-सहित प्रणाम किया । संन्यासीके सहित एक परम सुन्दर तेजसी वेईस वर्षके बाह्मण-सुन्मारको अपने घरपर आते देखकर संन्यासीजीने उनकी यथायोग्य अय्यर्चना की और बैठनेको आसन दिया । परस्परमें महुत-सी बातें होती रही। प्रभु तो सदा प्रेमके भूखे ही बने रहते थे। उन्होंने चारों ओर देखते हुए संन्यासीजीसे कहा--'संन्यासी भेमहाराज । कुछ कुटियामें हो तो जलपान कराइये । संन्यासीजीयेः वर्षे दो बियाँ थी । उनसे संन्यासीजीने जलपान क्षानेके लिये कहा । तवतुक्किनृत्यानन्दजीके सहित प्रभु जल्दीसे गंगा-सान करके आ गये और अपने अपने आसनोंपर दोनों ही वैठ गये । आपाद-के की भी धुन्दर-धुन्दर आम और छिले हुए ु वटहरूके करिया सजाकर छायी । दी कटोरॉमें सुरदर द्वाव भी यान असु बल्दी-जल्दी कटहर और आमोंको स्टान्ट ३०८ श्रीश्रीचैतन्य-चरिनावर्टी २ , टमे । वे संन्यासी महाशय थाममार्गी ये । यह हम पहिले ही

वता चुके हैं, उस समय बहुालमें वाममार्ग-पन्धका प्रावस्य था। स्त्रीने पृष्ठा-'क्या 'आनन्द' भी थोड़ी-सी लाऊँ !' संन्यासीतीने साह्रेतदारा उसे मना कर दिया। की भीतर चली गयी। एक

बड़े आमको खाते हुए प्रभुने नित्यानन्दजीसे पृष्टा—'श्रीणद! 'आनन्द' क्या वस्तु होती है ! क्या संन्यासियोंकी मापा भी

पृथक् होती है ! या गृहस्थी-संन्यासियोंकी यह भाषा है ! उम तो गृहस्थी-संन्यासी नहीं हो | फिर भी जानते ही होगे !' प्रभुक्ते इस प्रश्नेसे नित्यानन्दजी हँसने लगे | प्रभुने फिर

पूछा—'धीपाद! हँसते क्यों हो, ठीक-ठीक बताओ.! आगन्द क्या ! है कोई भीठी चीज! हो तो मँगाओ, दूधके पश्चात् मीठा सुँह होगा।'

मुह हागा।'
आमके रसको चूसते हुए कित्यानन्दजीने कहा--'प्रमी!
ये छोग याममागी हैं। मदिराको 'आनन्द' कहकर पुकारते हैं।'

यह सुनकर प्रभुको बंडा दुःख हुआ। वे चारों ओर बिरे हुए सिंहकी माँति देखने छगे। इतनेमें ही लीके बुछानेपर संन्यासी महाराय भीतर चले गये। उसी समय प्रभु जलपानके बीचमेंने ही उठकर दौड़ पड़े। नित्यानन्दजी भी पीछे-पीछे. दोड़े। इन

दोनोंको जलपानके बीचमेंसे हो मागते देखकर सन्यासीजी भी इन्हें लौटानेके लिये चले । प्रमु जल्दीसे गुन्स्कृति कूद पड़े

और तैरते हुए शान्तिपुरकी ओर चलने लगे. नित्यानन्दजी तो तैरनेके आचार्य ही थे, वे भी प्रमुक्ते पीछे-पीछे तैरने लगे। गङ्गाजीके बीचमें ही प्रमुको आवेश आ गया। दो कोसके लगभग तैरकर ये ज्ञान्तिपरके घाटपर पहुँचे और घाटसे सीधे ही आचार्यके घर पहुँचे । दरसे ही हरिदासजीने प्रभुको देखकर वनकी चरण-बन्दना की, किन्तु प्रमुको कुछ होश नहीं या. वे सीघे अद्वेताचार्यके ही समीप पहुँचे । उन्हें देखते ही प्रभुने कहा—'क्यों ! फिर सुखा ज्ञान बघारने लगे।' आचार्यने कहा-- 'सूखा ज्ञान कैसे है ! ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है । मित तो ब्रियोंके लिये है।' इतना सुनते ही प्रमु जोरोंसे अद्वैताचार्यजीको पीटने छगे । सभी छोग आश्चर्यके साथ इस अद्भुत कीलाको देख रहे थे । किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी. कि प्रभक्तो इस कामसे निवारण करे। प्रमुमी बिना कुछ सोचे-विचारे बूदे आचार्यकी पीठपर थप्पड़-वृसे मार रहे थे। ज्यों-ज्यों मार पडती, त्यों-ही-त्यों अद्वैत और अधिक प्रसन्न होते । मानो प्रभु अपने प्रेमकी मारद्वारा ही अद्वैताचार्यके शरीरमें प्रेमका सञ्चार कर रहे हैं। अद्वैताचार्यके चेहरेपर द:ख. शोक या विपण्णता अणुमात्र भी नहीं दिखायी देती थी । उल्टे वे अधिकाधिक हर्पोन्मत्त-से होते जाते थे।

खटपट और मारकी आवाज धुनकर भीतरसे आचार्यकी धर्मपत्नी सीतादेवी भी निकल आयीं। उन्होंने जब प्रमुक्ते आचार्यके शरीरपर प्रहार करते देखा तो वे बबदा गर्यी और अधीर होकर केंद्रने लगी—'हैं, हैं, प्रमु!आप यह क्या कर रहे हैं। यूद्रे आचार्यके ऊपर आपको दया नहीं आती!' किन्तु श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

३१०

प्रमु किसीकी कुछ सुनते ही न थे। आचार्य भी प्रेममें विभोर इए मार खाते जाते और नाचते-नाचते गौर-गुण-गान करते जाते। इस प्रकार थोड़ी देरके पश्चात् प्रमुको मुर्छा आ गयी और वे

देश जनार पाड़ा प्रकार पद्मात् प्रमुक्ता मुझ आ गया जार न वेहोश होकर गिर पड़े । बाह्य ज्ञान होनेपर उन्होंने आवार्यको हर्पके सहित कृत्य करते और अपने चरणोंमें होटते हुए देखा,

तय आप जल्दीसे उठकर कहने उने—'श्रीहरि, श्रीहरि, प्रुस्ते कोई अपराध तो नहीं हो गया है मैंने अचेतनावस्थामें कोई चक्षउता तो नहीं कर खाठी है आप तो मेरे रितृ-तुल्य हैं। मैं तो माई अच्युतके समान आपका पुत्र हूँ। अचेतनावस्थामें

यदि कोई चश्चलता सुझसे हो गयी हो, तो उसे आप क्षमा कर हैं।' इतना कहकर ये चारों ओर देखने लगे। सामने सीतादेवीको खड़ी हुई देखकर आप उनसे कहने लगे—'भाताजी! वड़ी जोरकी भूख लग रही है। जल्दीसे भोजन बनाओ।' यह कहकर आप नित्यानन्दजीसे कहने लगे —'श्रीपाद! चलो, जबतक हम

आप नित्यानन्दजीसे कहुने छगे — 'श्रीपाद! चलें, जबतक हम जल्दीसे गङ्गा-स्नान कर आवें और तबतक माताजी भात बना रक्खेंगी।' इनकी बात झुनकर आचार्य, हरिदास तथा नित्यानन्द-जी इनके साथ गङ्गाजीकी ओर चल पढ़े। चारोंने मिलकर रच्य प्रेमपूर्वक खान किया। खान करनेके अनन्तर सभी लैंड-कर आचार्यके घर आ गये। आचार्यके पूजा-गृहमें जाकर प्रमुने भगवान्के छिये साहाङ्ग प्रणाम किया। उसी- समय आचार्य

मगवान्के िंये साधक्ष प्रणाम किया । उसी समय शावार्य प्रभुके चरणोंमें छोट गये । आचार्यके चरणोंमें हरिंदासजी छोटे । इस प्रकार आचार्यको अपने चरणोंमें देखकर प्रभु जल्दीसे कार्यो- पर हाय रखते हुए उठे और अपने दाँतोंसे जीभ काटते हुए कहने छगे— 'श्रीहरि, श्रीहरि, आप यह हमारे ऊपर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं ? हम तो आपके पुत्रके समान हैं।'

भोजन तैयार था, सभीने साथ वैठकर बड़े ही प्रेमके साथ भोजन किया । रात्रिभर नित्यानन्दजीके सहित प्रभुने आचार्यके घरपर ही निवास किया । दूसरे दिन आप गङ्गाको पार करके उस पार कालना नामक स्थानमें पहुँचे । वहाँपर परम वैध्यव गौरीदासजी घर-वार छोड़कर एकान्तमें गङ्गाजीके किनारे रहकर भजन-भाव करते थे। प्रभु त्रिचित्र वेशसे उनके पास पहुँचे। प्रमुक्ते कन्चेपर नाव खेनेका एक डाँड रखा हुआ या, वे महाहों-की तरह हिल्ते-हिल्ते गौरीदासजीके समीप पहुँचे । गौरीदास-जीने प्रभुकी प्रशंसा तो बहुत दिनोंसे सुन रखी थी, किन्तु उन्हें प्रमुक्ते दर्शनोंका सौमाग्य अभीतक नहीं प्राप्त हुआ या । प्रभुका परिचय पाकर उन्होंने इनकी पूजा की और वन्य सामप्रियोंसे उनका सत्कार किया। प्रभुने उन्हें वह बाँड देते हुए कहा-'आप इसके द्वारा संसार-सागरमें हुवे हुए छोगोंका उद्घार कीजिये और उन्हें संसार-सागरसे पार उतारिये।' उसे प्रभकी प्रसादी समझकर उन्होंने उसे सहर्प स्वीकार किया । उनके परहोक-गमनके अनन्तर उस डाँइके अधिपति उनके पट्टशिष्य—श्रीहृदय चैतन्य महाराज हुए । उन्होंने उस डाँड्की बड़ी महिमा बढ़ायी । उनके उत्तराधिकारी महात्मा श्रीऱ्यामानन्दजीने तो सम्पूर्ण उड़ीसा-प्रान्तमें ही गौर-धर्मका बड़ा मारी प्रचार किया । सम्पूर्ण

श्रीश्रीचैतन्य-चरिनावली २ उदीसा-देशमें जो आज गीर-धर्मका इतना अधिक प्रचार है,

182

उसका सब श्रेय महात्मा स्यामानन्दजीको ही है। उन्होंने अखों **उड़ीसा-**प्रान्त-निवासियोंको गौर-भक्त बनाकर उन्हें भगवन्नामोपदेश किया । सचमुच प्रभु-प्रदत्त वह डाँइ होगोंको

उंसार-सागरसे पार उतारनेका एक प्रधान कारण बन सका। <u> प्रालनासे चलकर प्रभु फिर नवद्वीपमें ही आकर रहने लगे।</u> भाचार्य भी बीच-बीचमें प्रभुके दर्शनोंको नवद्वीप क्षाते ये !

इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पण्डित अपने घरमें पितृ-राद्ध करके पितरोंकी प्रसन्नताके निमित्त विष्णुस**द**सनामका पाठ

हर रहे थे। उसी समय प्रभु वहाँ आ उपस्थित हुए। <sup>पाठ</sup> नते-सुनते ही प्रमुको वहाँ फिर नृसिंहावेश हो आया और . चृसिंहावेशमें आकर हुंकार देने छगे और चारों ओर इधर-उधर

ीइने लगे। प्रमुकी हुंकार और गर्जनाको सुनकर स<sup>मी</sup> ग्रेग भयभीत होकर इधर-उधर भागने छगे । छोगोंको भयभीत खकर श्रीवास पण्डितने प्रभुसे भाव-संवरण करनेकी प्रार्थना ती । श्रीवासकी प्रार्थनापर प्रभु मूर्कित होकर गिर पड़े और

ोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हो गये। एकवार वनमाली आचार्य नामकाएक कर्मकाण्डी माक्षण अपने त्रसदित प्रभुके पास आया और उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम कर<sup>के</sup> सने अपनी निष्कृतिका उपाय पूछा। प्रभुने उसके ऊपर कृपा दर्शित करते हुए कहा—'इस कलिकालमें कर्मकाण्डकी

क्रेयाओंका सांगोपांग होना बङ्ग दुस्साच्य है। अन्य युगोंकी

माँति इस युगमें द्रव्य-द्युद्धि, रारीर-द्युद्धि वन ही नहीं सकती । इसिटिये इस युगमें तो बस, एकमात्र मगवनाम ही आधार है।' जैसा कि सभी शाखोंमें बताया गया है——

हरेनीम हरेनीम हरेनीम केवलम्। कली नास्त्येव नास्त्येव गस्त्रिय गसिरन्यथा॥

प्रभुके उपदेशानुसार वह कर्मकाण्डी ब्राह्मण परम भागवत वैष्णव वन गया ।

एक दिन प्रमु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बल्देवजीके आवेशमें आकर 'मधु लाओ' 'मधु लाओ' इस प्रकार कहने लो । नित्यानन्दजी समझ गये कि प्रमुको बल्देवजीका आवेश हो आया है, इसल्यि वन्होंने एक घड़ा गङ्गा-जल लाकर प्रमुक्ते सम्मुख रख दिया। जल पीकर प्रमु जोरोंके साथ चल्य करने लो और निस प्रकार बल्देवजीने यमुनाकर्रण-लील की पी, उसीका अभिनय करने लगे । उस समय बनमाली आचार्यको प्रमुक्ते हायमें सोनेके हल और लांगल दिखायी देने लगे। चन्द्रसेखर आचार्यको प्रमु बल्दामके स्हपमें दीखने लगे।

इस प्रकार प्रभु अपने अन्तरङ्ग भक्तोंको माँति-माँतिकी अलौकिक और प्रेममय छीलाएँ दिखाने लगे।



## **इीसा-देशमें** जो आज गीर-धर्मका इतना अधिक प्रचार है,

सका सब श्रेप महात्मा श्यामानन्दजीको ही है। उन्होंने प्लॉं उदीसा-प्रान्त-निवासियोंको गीर-भक्त बनाकर उन्हें पत्रनामोपदेश किया। सचमुच प्रमु-प्रदत्त बह बॉइ छोगोंको सार-सागरसे पार उत्तारनेका एक प्रधान कारण बन सका।

थीथीचैतन्य-चरितावली २

**'** ⊋

तार-सागरसे पार उतारनेका एक प्रधान कारण बन सका । एकासे चळकर प्रभु फिर नवद्वीपमें ही आकर रहने छो।

चार्य भी श्रीच-बीचमें प्रभुके दर्शनोंको नवद्वीप आते ये।

इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पण्डित अपने घरमें पितृद करके पितरोंकी प्रसन्तताके निमित्त विष्णुसहस्रनामका पाठ

र रहे थे। उसी समय प्रभु वहाँ आ उपस्थित हुए। पाठ

ति-सुनते ही प्रमुको वहाँ फिर चुसिहावेश हो आया और
दुसिहावेशमें आकर हुंकार देने उने और चारों ओर इपर-उपर
इने छगे। प्रमुकी हुंकार और गर्जनाको सुनकर समी
ग भयमीत होकर इधर-उघर भागने छगे। छोगोंको मयमीत

उक्तर श्रीमांस पण्डितने प्रभुत्ते भाव-संवरण करनेकी प्रार्पना
। श्रीवासकी प्रार्थनापर प्रभु मृद्धित होकर गिर पबे और
ही देरमें प्रकृतित्थ हो गये।

एकवार वनमाठी आचार्य नामकाएक कर्मकाण्डी माह्यण अपने
सहित प्रभुक्ते पास आया और उनके पाद-पद्मोंमें प्रणान कर्फ

ाने अपनी निष्कृतिका उपाय पूछा । प्रमुने उसके ऊपर कृपा शिंत करते हुए कहा—'इस कव्किकल्में कर्मका<sup>ण्डकी</sup> पार्शोका सांगोपांग होना बदा दुस्साच्य है । अन्य <u>य</u>गोंकी मॅंति इस युगमें द्रच्य-शुद्धि, शरीर-शुद्धि वन ही नहीं सकती । इसटिये इस युगमें तो वस, एकमात्र भगवनाम दी आधार है ।' जैसा कि सभी शाखोंमें बताया गया है—

हरेनाम हरेनाम हरेनामिय क्षेत्रसम्। कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥

प्रमुक्ते उपदेशानुसार वह कर्मकाण्डी ब्राह्मण परम भागवत वैष्णव बन गया ।

एक दिन प्रभु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बळदेवजीको आवेश में आकर 'मधु छाओ' 'मधु छाओ' इस प्रकार कहने छो । नित्यानन्दजी समझ गये कि प्रभुको बळदेवजीका आवेश हो आया है, इस्तिये उन्होंने एक बड़ा गङ्गा-चळ छाकर प्रभुके सम्मुख एख दिया। जळ पीकर प्रभु जोरीके साथ एख करने छो और जिस प्रकार बळदेवजीने यमुनाकर्पण-छोठा की थी, उसीका अभिनय करने छो । उस समय बनमाठी आचार्यको प्रभुके हायमें सोनेके हळ और छांगळ दिखायी देने छो । चन्द्रशिखर आचार्यको प्रभु बळरामके रूपमें दीखने छो ।

इस प्रकार प्रभु अपने अन्तरङ्ग भक्तोंको माँति-माँतिकी अञ्जीकिक और प्रेममय छीलाएँ दिखाने छो।



## भगवत्-भजनमें वाधक भाव

विधि तथा पात्रापात्रका मुगेनेनाममें कोई नियम नहीं। सभी देशों में, सभी समयमें, सभी स्थानों में, शुद्ध-अशुद्ध कैसी भी अवस्था- में हो चाहे भले ही जप करनेवाला बड़ा भारी दुराचारी ही क्यों न हो, भगवजाममें इन बातों का भेदभाव नहीं। नाम-जप तो सभीको, सभी अवस्थाओं में कल्याणकारी ही है। फिर भी भगवजाममें दश वड़े भारी अपराध बताये गये हैं। पूर्वजन्मी शुभक्रमों से, महात्माओं के सरसक्त अथवा भगवर-कृषा जिसकी भगवजाममें निष्ठा जम गयी हो, उसे बड़ी सावधानी साथ इन दश अपराधों से बच रहना चाहिये। महात्म अपने साथ इन दश अपराधों से बचे रहना चाहिये। महात्म अपने

मगवजाम समी प्रकारके सुर्खोको देनेवाल है। हर्पे अधिकारी-अनधिकारीका कोई भी भेद-माव नहीं। सभी वर्णके, सभी जातिके, सभी प्रकारके जी-पुरुप मगवज्ञामका सहारा लेकर मगवान्के पाद-पर्योतक पहुँच सकते हैं। देश, काल, स्थान,

९ (१) सायुर्शेकी निन्दा (२) अगवसामोंमें भेद-भाव (१) गुरु का लयमान (४) शाख-निन्दा (५) अगवसामोंमें अर्थवाद (६) मान का लाश्रय प्रदेण करके पाय-कर्मोंमें प्रदुत्त होना (७) धर्मे, मत, वर्ष आदिके साथ अगवसामकी नुख्ना करना। (८) जो अगवसामकी सुनना न चाहते ही उन्हें नामका उपदेव करना (९) नामका माहास्य अयन करके नाममें भेम न होना। (१०) अहंता-ममता तथा विषय -भोगोंमें खंग रहना। वे दश नामायराय हैं।

सभी भक्तोंको नामापराधसे बचे रहनेका सदा उपदेश करते रहते थे। वे भक्तोंकी सदा देख-रेख रखते। किसी भी भक्तको किसीकी निन्दा करते देखते, तभी उसे सचेत करके कहने छगते--'देखी, तुम भूछ कर रहे हो।' भगवत्-भजनमें दूसरों-की निन्दा करना तथा मक्तोंके प्रति द्वेपके मार्ग रखना महान् पाप है। जो अमक्त हैं, उनकी उपेक्षा करो, उनके सम्बन्धमें कुछ सोचो ही नहीं । उनसे अपना सम्बन्ध ही मत रखो और जो मगवत्-मक्त हैं, उनकी चरण-रजको सदा अपने सिरका आभूपण समझो । उसे अपने शरीरका सुन्दर सगन्धित अङ्गराग समझकर सदा भक्तिपूर्वक शरीरमें मछा करो।" इसीटिये प्रमुक्ते मक्तोंमें आपसमें बढ़ा ही भारी खेह था । मक्त एक दूसरेको देखते ही आपसर्भे लिपट जाते । कोई किसीके पैरोंको ही पकड़ लेता, कोई किसीकी चरण-धृष्टिको ही अपने मस्तक-पर मछने छगता और कोई भक्तको दूरसे ही देखकर घूछिमें छोटकर साष्टाङ्क प्रणाम ही करने छगता । मक्तोंकी शिक्षाके निमित्त वे भगवनामापराधीकी बड़ी भारी भर्त्सना करते और जयतक जिसके समीप वह अपराध हुआ है, उसके समीप क्षमा न करा लेते तबतक उस अपराधीके अपराधको क्षमा हुआ ही नहीं समझते थे । गोपाछ चापाछने श्रीवास पण्डितका अपराध किया या, इसी कारण उसके सम्पूर्ण शरीरमें गलित ु कुष्ठ हो गया था, वह अपने दु:खसे दुखी होकर प्रमुके शरणापन हुआ और अपने अपराधको खीकार करते हुए उसने क्षमा-

याचनाके छिये प्रार्थना की । प्रमुने स्पष्ट कह दिया—'हसकी एक ही ओपधि है, जिन श्रीवास पण्डितका तुमने अपराध किया

है, उन्होंके चरणोदकका पान करो तो तुम्हारा श्रपराध क्षमा है सकता है। मुझमें वैष्णवापराधीको क्षमा करनेकी सामर्थ्य नहीं है।' गोपाळ चापाळने ऐसा ही किया। श्रीवासके चरणोदकको

नामापराधी चाहे कोई भी हो प्रमु उसीको यपोषित ह<sup>एह</sup> देते और अधिकारी हुआ नो उसका प्रायक्षित्त भी बताते थे। यहाँतक कि अपनी जननी श्रीशचीदेवीके अपराधको भी उन्होंने

ं निष्कपट मावसे प्रेमपूर्वक पीनेहीसे उसका कुष्ठ चला गया।

-क्षमा नहीं किया और जबतक जिनका अपराध हुआ या, उनसेक्षमानहीं करा की तबतक उनपर कृपा ही नहीं की।

अनस क्षमा नहा करा छ। तबसक उनपर छपा हा नहा जा बात यह थी, कि महाप्रमुके ज्येष्ठ श्राता विश्वरूपणी अदैताचार्यजीके ही पास पढ़ा करते थे। वे आचार्यको ही अपना सर्वेख समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते थे।

केवल रोटी खानेमरके लिये घर जाते थे। अहैताचार्य उन्हें 'योगवाशिष्ठ' पढ़ाया करते थे। वे बाल्यकालसे ही हुईगिल, सदाचारी, मेधावी तथा संसारी विषयोंसे एकदम विरक्त थे। योगवाशिष्ठके अवणमात्रसे उनके हृदयका लिया हुआ त्याग-वैराग्य एकदम उभइ पड़ा और वे सुर्वस्व त्यागकर परिव्राजक

बन गये। अपने सर्वगुणसम्पन्न प्रिय पुत्रको असमयमें गृह त्यागकर सदाके छिपे चले जानेके कारण माताको अपार दुःखं इ.आ और उसने विश्वरूपके वैराग्यका मूळकारण अद्वैताचार्यको ही समझा । वात्सल्यप्रेमके कारण भूली हुई मोली-भाली माता-ने सोचा--- 'अद्वैताचार्यने ही ज्ञानकी पोथी पढ़ा-पढ़ाकर मेरे प्राणप्यारे पुत्रको परिवाजक बना दिया। जब माता बहुत रुदन करने लगी और अद्वैताचार्यजीके समीप माँति-भाँतिका विलाप करने लगी तब अद्वैताचार्यजीने यों ही बार्तो-ही-बातोंमें समझाते हुए कह दिया था-- 'शोक करनेकी क्या बात है । विश्वरूपने कोई - -ख़ुरा काम थोड़े ही किया है, उसने तो अपने इस ग्राम कामसे अपने कुछकी आगे-पीछेकी २१ पीढ़ियोंको तार दिया। हम तो समझते हैं पढ़ना-लिखना उसीका सार्थक हुआ। जिन्हें पोथी पढ लैनेपर भी ज्ञान नहीं होता, वे पठित-मूर्ख हैं। ऐसे पुस्तकके कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ छेनेपर भी उसके असली मर्मसे बिद्धत ही रहते हैं।' बेचारी माताके तो कलेजेका टुकड़ा निकल गया था. उसे ऐसे समयमें ये इतनी ऊँची ज्ञानकी बातें कैसे प्रिय छग सकती थीं । इन बातोंसे उसके मनमें इन्हीं भावोंका दृढ निश्चय हो गया कि विश्वरूपके गृहत्यागमें आचार्यकी जरूर सम्मति है। वह आचार्यसे अत्यधिक स्नेह करता था. इनकी आज्ञाके बिना वह जा ही नहीं सकता। इन भावींकी माताने मनमें ही छिपाये रखा । किसीके सामने इन्हें प्रकट नहीं किया । \* . \*

थब जब निमाई भी शाचार्यके संसर्गेमें अधिक रहने छगे ,और शाचार्य ही समसे अधिक भगवद्भावसे इनकी पूजा-स्तुति करने छगे, तो बेचारी हु:खिनी मातासे अब नहीं रहां गया। ३१८ श्रीशीबैतन्य-चरितावली २

कहाबत है—'दूघका जला छाछको भी फूँक-फूँक कर पीता है।' माताका हदय पहिलेसे ही घायल बना हुआ था। विश्वरूप उसके हदयमें पहिले ही एक बड़ा भारी घाव कर गये मे, वह अभी पुरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी नसीके एथका अनुसरण

करते हुए दिखायी देने छगे। निमाई अब भकोंको छोड़कर एकं क्षणभरके छिये भी संसारी कार्मोको करना पसन्द नहीं करते। वे विच्युप्रियाजीसे अब बार्ते ही नहीं करते हैं, सदा भक्तमण्डणी में बैठे हुए श्रीकृष्ण-कया ही कहते-सुनते रहते हैं, नार्ताका

म बठ हुए आहरूपा-क्या हा कहत-दुनत रहत ह, भाताका मुख देखनेके छिपे उतावर्ण बैठी हुई माताको अपने पुत्रका ऐसा बतीव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । इसके मूलमें भी उसे आचार्य अदेतका ही हाय दीखने छगा । माता अब अपने मनोगत भावा-

को अधिक न छिपा सकी। उनकी सनोव्यया छोगोंसे बार्ते करते-करते आपसे आप ही हृदयको फोड़कर बाहर निकल पड़ती। वे ऑस् बहाते-बहाते अधीर होकर कहने छातीं— 'इन वृद्ध आचार्यको सुझ द्व:खिनी विधवाके ऊपर दया भी

महीं आती। मेरे एक पुत्रको तो इन्होंने संन्यासी बना दिया। मेरे पित मुझे बीचमें ही घोखा देकर सदाके छिये चल बसे। मुझ बिलखती हुई दु:खिमीके कपर कन्हें तनिक भी दया नहीं आई। अब मेरे जीवनका सहारा, मुझ अन्धीकी एकमात्र

आधार छकड़ी यह निमाई ही है। इसे छोड़कर मेरे छिपे समी संसार स्ना-ही-स्ना है। मेरे आगे-पांछे बस यही एक आश्रय है,इसे मी आचार्य संन्यासी बनाना चाहते हैं। सदा इसे लेकर.

3₹€

बना दिया है, वह घरकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता । सदा

भक्तोंके ही साथ घूमा करता है।'
माताकी इन बातोंसे श्रीवास आदि भक्तोंको तथा अद्देता-बार्यजीको मन-ही-मन कुछ दुःख होता था। प्रमु भी भक्तोंके मनोभावोंको ताड गये। मक्तोंको शिक्षा देनेके निमित्त प्रमुने

माताके जपर कुछ कोध प्रकट करते द्वए उस वैष्णव-निन्दा-रूपी पापका प्रायक्षित्त कराया । एक दिन प्रमु भगवदावेशमें भगवत्-मूर्तियोंको एक ओर इटाकर मगवान्के सिंहासनपर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी मक्तोंसे वरदान मॉगनेके छिये फहा । भक्तोंने अपनी-अपनी इच्छानुसार किसीने अपने पिताकी दुएता छुड़ानेका, किसीने स्रीकी बुद्धि शुद्ध हो जानेका, किसीने पुत्रका और किसीने भगवत्-मक्तिका वर माँगा । प्रभुने आवेशमें ही आकर समौंको उन-उनका भभीष्ट वरदान दिया । उसी समय श्रीवास पण्डित-ने अति दीन भावसे कहा-- 'प्रभो ! ये शचीमाता सदा द्र:खिनी ही बनी रहती हैं। ये दुःखके कारण सदा अधु ही बहाती रहती हैं । भगवन् ! इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिये कि इनका शोक-सन्ताप सब दूर हो जाय।'

प्रमुने उसी प्रकार सिंहासनपर बैठे-ही-बैठे भगवदावेशमें ही कहा—'शचीमातापर ऋपा कभी नहीं हो सकती। इसने वैष्णवापराध किया है। अपने अपराध करनेवालेको तो में क्षमा कर भी सकता हूँ, किन्तु वैष्णवोंका अपराध करनेवालेको क्षमा करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं।'

श्रीयास पण्डितने अत्यन्त दीन भावसे कहा—'प्रमों! भाज यह भी कभी हो सकता है कि जिस माताने आपको गर्भमें धारण किया है, उसका अपराध ही क्षमा न हो सके। आपको गर्भमें धारण करनेसे तो ये जगजननी बन गयी। इनके ज्यि क्या अपना और क्या पराया ! समी तो इनके पुत्र हैं। जिसे चाहें जो कुछ ये कह सकती हैं।

प्रमुने कहा—'कुछ भी हो, वैष्णवींका अपराध करनेशही चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। साक्षात् देवाधिदेव महादेवजी भी वैष्णवींका अपराध करनेपर तक्षण ही नष्ट हो सकते हैं।'

श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रमो ! कुछ भी तो इनके अपरार्थ-निमोचनका उपाय होना चाहिये।' प्रमुने कहा—'शचीमाताका अपराथ अद्वैताचार्यके प्रति है। यदि आचार्यकी चरण-चुळि माता सिरायर चढाने और

आचार्य ही इसे हृदयसे क्षमा कर दें तब यह कृपाकी अधिकारिणी यम सकती है।' उस समय आचार्य दूसरे स्थानमें थे, समी मक आचार्यके समीप गये और बहुँ जाकर उन्होंने सभी कृचान्त कहा। प्रमुकी वार्ते सुनकर भाचार्य प्रेममें विभोर होकर अशु-विमोचन करने उने । वे रोते-रोते कहने उने-धिही तो प्रभुकी मक्त-वत्सलता है। भला, जगन्माता शचीदेवीका अपराध हो ही क्या सकता है ! यह तो प्रभु हमछोगोंको शिक्षा देनेके छिये इस लीलाका क्षभिनय करा रहे हैं । यदि प्रमुकी ऐसी ही इच्छा है और इस उपदेशप्रद अभिनयका प्रधान पात्र प्रभु मुझे ही बनाना चाहते हैं, तो मैं हदयसे कहता हूँ, माताके प्रति मेरे मनमें किसी प्रकारका बुरा भाव नहीं है । यदि आप मुझे प्रमु-की आज्ञासे 'क्षमा कर दी' ऐसा कहनेके लिये ही विवश करते हैं तो मैं कहे देता हूँ। वैसे तो माताने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं है, यदि अमुकी दृष्टिमें यह अपराध है तो मैं उसे हृदयसे क्षमा करता हूँ । रही चरण-धूलिकी बात सो शचीमाता तो जगद्-त्रन्य हैं। उनकी चरण-धृष्ठि ही भक्तोंके शरीरका अङ्ग-राग है। मला, माताको मैं अपने पैर कैसे छुआ सकता हूँ। इस प्रकार मक्तोंमें झगड़ा हो ही रहा था, कि इतनेमें ही शचीदेशी भी वहाँ आ पहुँची और उन्होंने जल्दीसे अद्देताचार्यकी चरण-धृष्टि अपने मस्तकपर चढ़ा छी । इस बातसे मर्त्तोंकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । वे आनन्दके साथ नृत्य करने छगे। मक्तोंमें एक दूसरेके प्रति जो कुछ थोड़ा-बहुत मनोमालिन्य था, वह इस घटनासे एकदम समूछ नष्ट हो गया और मक्त परस्पर एक दूसरेको प्रेमसे गले लगा-लगाकर आहिंगन करने छगे ।

इसी प्रकार नगद्वीपमें एक देवानन्द पण्डित थे। वे वैसे तो बड़े भारी पण्डित थे, शाखोंका ज्ञान उन्हें यथावत् या 🌡 बहुत दूर-दूरसे विधार्यी इनके पास श्रीमद्भागवत और गीता

पदनेके लिये आते थे। ये समावके बुरे नहीं थे, संसारी मुखाँसे उदासीन और विरक्त थे। किन्तु अभीतक इनके हृदयमें प्रेमका अंकुर उदित नहीं या। इदयमें प्रेमका बीज तो पड़ा हुआ या, किन्तु श्रदा और साधु-कृपारूपी जलके विना क्षेत्र शुष्क ही पड़ा था । सूखे खेतमें बीज अंकुरित कैसे हो सकता है, जबतक कि वह सुन्दर वारिसे सींचा न जाय ! दयाई-हृदय गौराहने एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी कृपा की उनंके ऊपर वाक्-प्रहार करके उनके सूखे और जमें हुए हृदय-रूपी क्षेत्रको पहिले तो जोत दिया, फिर कृपारूपी जलसे सीच-कर उसे स्निग्ध और अंकुर उत्पन्न होने योग्य बना दिया। " देवानन्दको श्रीमद्भागवत पढ़ाते देखकर प्रभु ऋधित भावसे कहने लगे--'ओ पण्डित ! श्रीमद्भागपंतके अयोंका अनर्थ क्या किया करता है ! त भागवतके अधोंको क्या जाने ! श्री-मद्भागवत तो साक्षात् श्रीकृष्णका विप्रह ही है। ज़िनके हृदय-में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, साधु-महात्मा और बाहाण-वैष्णवीं के प्रति श्रदा नहीं, वह श्रीमद्मागयतकी पुस्तकके छूनेका अधिकारी ही नहीं। भागवत, गङ्गाजी, तुल्सी और भगवद्भक्त ये मगवान्

के रूप ही हैं। जो शुष्क हृदयके हैं, जिनके अन्तःकरणमें भि नहीं, वे इनके द्वारा क्या लाभ उठा सकते हैं ? वैसे ही ज्ञानकी चाते वधारता रहता है, या कुछ समझता भी है ? ऐसे पढ़नेसे मया लाम ? लां तेरी पुरतकको फाइकर श्रीगङ्गानीके प्रवाहमें

प्रवाहित कर दूँ।' इतना कहकर प्रभु मार्वावेशमें उनकी पुस्तक फाइनेके लिये दौड़े । मक्तोंने यह देखकर प्रमुको पकड़ लिया और शान्त किया । प्रमुको भावावेशमें देखकर मक्त उन्हें आगे लै गये । लौटते हुए प्रमु फिर देवानन्दके स्थानपर आये । उस समय प्रभु भावावेशमें नहीं थे, उन्होंने देवानन्दजीको यह वात याद दिलायी, जब वे एक बार श्रीमद्भागनतका पाठ पढ़ा रहे थे और श्रीवास पण्डित भी पाठ सुनने आये थे। जिस श्री-मद्भाग्यतके अक्षर-अक्षरमें ट्रेंस-ट्रॅंसकर प्रेम-रस भरा हुआ है, ऐसी भागवतका जब श्रीवासंजीनेपाठ सुना तो वे प्रेममें वेहोश होकर मूर्छित हो गये, आपके मक्तोंने उन्हें उठाकर वाहर डाल दिया था और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की । महाभागवत श्रीवास पण्डितके भावोंको जब आपने ही नहीं समझा तब आपके शिप्य तो समझते ही क्या ? आपने उस समय एक भगवत्-भक्तका बुरी तरहसे तिरस्कार कराया, यह आपके ऊपर अपराध चढ़ा ।"

देशनन्द विरक्त थे, विहान् थे, शाखन्न थे, फिर मी उन्होंने प्रमुक्त क्रीधयुक्त बचर्गाका कुछ मी उत्तर नहीं दिया। मग्यत्- इपासे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी। उन्हों अपनी भूक्त अनुमव होने लगा। वे प्रमुक्त शरणापन इए और उन्होंने अपने पूर्वके मुक्त तथा अज्ञानमें किये जानेवाले अपराधके लिये श्रीवास पण्डितसे क्षणा-याचना की। जब प्रमुक्त उनके ऊपर इपा हो गयी, तब उनके मग्रवत्-भक्त होनेमें क्या देर थी ? वे उस दिनसे परममक्त बन गये।

प्रभु अपने मक्तोंको भजनकी प्रणाठी और भजन कि प्रकारके बनकर करना चाहिये इसकी शिक्षा सदा दिया करते ये एक दिन आप भक्तोंको भगवञ्चामका माहात्म्य वता रहे थे माहात्म्य बताते हुए उन्होंने कहा--- भक्तको अपने डिये राणस् भी नीचा समझना चाहिये और वृक्षोंसे भी अधिक सहनशील। खयं तो कभी मानकी इच्छा करे नहीं, किन्तु दूसरोंको सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिये । इस प्रकार होकर निरन्तर मगवनामी-का ही चिन्तन-स्मरण करते रहना चाहिये। सबसे अधिक सहनशीलतापर ध्यान देना चाहिये। जिसमें सहनशीलता नहीं, वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान्, तपस्ती और पण्डित ही क्यों न हो, कभी भी भगवत्-कृपाका अधिकारी नहीं <sup>इन</sup> सकता । सहनशीलताका पाठ वृक्षींसे लेना चाहिये । वृक्ष किसी-से कटु वचन नहीं बोलते, उन्हें जो ईट-पत्यर मारता है ती उसपर रोप न करके उल्टे प्रहार करनेवालेको पके हुए फल ही देते हैं । भूख-प्यास लगनेपर भोजन तथा जलकी याचना नहीं करते । सदा एकान्तमें ही रहते हैं। इसी प्रकार भक्तको जनसंसदिसे पृथक् रहकर किसीसे किसी बातकी याचना नं करते हुए अमानी और सहनशील बनकर मगवत्-चिन्तन करते रहना चाहिये।' इसके अनन्तर आपने-

हरेर्नामैव ं हरेर्नाम फली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥<u>॥</u>

🕾 कलियुगर्मे केवल हरिनाम ही सार है। जीवँकि उद्घारके निमित्त मगवसामको छोदकर कव्किंगलमें दूसरा कोई और सुगम उपाय है ही नहीं।

इस श्रोककी व्याख्या मक्तोंको वतायी। तीन बार मना करने-से यह श्रमिप्राय है, कि कल्यियमें इससे सरल और सुगम उपाय कोई दूसरा है ही नहीं।'

एक हृदयहीन जड-बुद्धिवाला विद्यार्थी भी प्रभुकी इस व्याख्याको सुन रहा या । उसने कहा--- 'यह तो सब शास्रों में अर्थवाद है । नामकी प्रशंसामें वैसे ही बहुत-सी चढ़ा-बढ़ाकर बातें कह दी हैं। वास्तवमें कोरे नामसे कुछ नहीं होता। छोगोंकी नाममें प्रवृत्ति हो, इसिक्षये ऐसे वाक्य कह दिये हैं। इतना सनते ही प्रभने अपने दोनों कान बन्द कर लिये और 'श्रीहरि' 'श्रीहरि' कहकर वे सभी मक्तोंसे कहने छगे----'भगवनाममें अर्थवाद कहनेवालेको तो पातक छगता ही है, सुननेवालेको भी पाप होता है । इसिंख्ये चलो हम सभी गंगाजीमें सचैल स्नान करें। तभी इस भगवनाममें अर्थवाद सुननेवाले पापसे मुक्त हो संकेंगे।' यह कहकर प्रमु भक्तोंके सहित गंगास्नानके लिये चले गये। सभी मक्तोंने श्रदा-भक्तिके सहित सुरसरिके सुन्दर-सुशीतळ नीरमें खान किया । खान कर छेनेके अनन्तर प्रमुने सभी मक्तोंके सम्मुख मक्तिकी महिमाका वर्णन किया। प्रभ मक्तोंको छक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने छगे--- भाई. तुम्हीं सोचो, जो अखिलकोटि ब्रह्माण्डनायक हैं, जिनके एक-एक रोमकूपमें असंख्यों , ब्रह्माण्ड समा सकते हैं, उन्हें कोई योगके ही द्वारा प्राप्त करना चाहे 'तो, वे उसके बशमें केवल श्वास रोकनेसे ही कैसे आ सकते हैं ? कोई कहे कि इस तत्त्वोंकी संख्या

है। भला, जो बुद्धिसे अतीत हैं, जिनके लिये चारों वेद नेति-नी

कहकर कथन कर रहे हैं उनका ज्ञान सांख्यके द्वारा हो ही कै सकता है ? अब रही धर्मकी बात, सो धर्म तो उलटा बन्धनव ही हेतु है। धर्मसे तो तीनों छोकोंक विषय-सुखोंकी ही प्रार्थ हो सकती है। वह भी एक प्रकारसे सुवर्णकी वेड़ी ही है कोई जपसे अथवा केवल त्यागसे ही उन्हें प्रसन्न करना चाहे ते वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ? स्याग कोई कर ही क्या सकता है उनकी कृपाके विना कुछ भी नहीं हो सकता । भक्तिरी हीन होकर जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, अनुग्रान आदि कैसे भी सत्कर्म वयों न किये जायँ, सभी व्यर्थ हैं। इस बातकी भगवान्ने उद्घंसे खयं ही कहा है-न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उदय। र् : न :स्वाध्यायस्तपस्त्यांगी यथा भक्तिर्ममीर्जिता ॥% े, ़ि (श्रीमद्वावः ११। १४। २०)

इस प्रकार भक्तोंको भगवत्-भक्तिकी शिक्षा देते हुए प्रत सभीको अपूर्व सुख और आनन्द पहुँचाते हुए नवदीपमें भाँति-माँतिकी छीछाएँ करने छगे।

<sup>-----</sup>

<sup>🕾</sup> है उद्भव ! जिस प्रकार मेरे प्रति बड़ी हुई मित मुझे वशमें कर सकती है उस प्रकार अष्टांगयोग, सांख्य-शार्खीका अध्ययन, धर्म, स्वाप्याय तथा तप आदि कियाएँ मुद्रो दश करनेमें समर्थ नहीं हो सकती।

## निद्यामें प्रेम-प्रवाह और कार्जाका अत्याचार

: .-

नामिकं यस्य बाचि स्मरणपथातः श्रोष्ठमुळं गतं वा शुद्धं वा शुद्धवर्णं व्यवहितरहितं तास्यत्येय सत्यम्। तच्चेद्दे हद्रविणजनतालोभपाखण्डमध्ये निक्षिण्तं स्याक्षफळजनकं शीव्रमेचात्र विप्र ॥॥

प्रेम ही 'जीवन' है । जिस जीवनमें ग्रेम नहीं, यह जीवन नहीं जंजाल है । जहाँ प्रेम है, वहीं वास्तविक प्रेमकी छटा दृष्टि-गोचर होती है । कहीं प्रेमियोंका सम्मिछन देखिये, प्रेमियोंकी वार्ता द्वानिये अथवा प्रेमियोंको हास-परिहास, खान-पान अथवा उनके मेळीं-उरस्वोंमें सम्मिछत हुजिये, तब आपको एता चलेगा कि वास्तविक जीवन कैसा होता है और उसमें कितना मजा है, कितना मिठास है । उस मिठासके सामने संसारके जितने मीठ

क जिसकी बिह्नासे एक बार अगवानके सबुर नामका उचार हो गया है, या सरणके द्वारा हृदयमें स्कृदित हो गया है अथवा कानसे सुन ही किया है, फिर चाहे उस नामका उचारण खुद हुआ हो या अशुद्ध अथवा ब्यवचानसहित हो तो औ उस नामके उचारण, सरण अथवा अवणसे मनुष्य अवदय ही तर जाता है। किन्तु उस नामका व्यवहार शुद्ध आवनासे होना चाहिये। यदि दारीर, धन, धी, कोम अथवा पाचकर्क किये नामका आवाय किया चाया तो ( नाम केना क्यां तो जाया। नहीं उससे फठ तो अवदय ही होगा किन्तु ) वह शीइर फठ देनेवाला न हो सकेगा।

हैं। किसी भाग्यवान् पुरुषके शरीरमें ही प्रेम प्रकट होता है और उसकी छत्रछायामें जितने भी प्राणी आंकर आश्रय प्रहंण करते हैं, वे सभी पावन बन जाते हैं, उन्हें भी वास्तविक जीवन-का सुख मिल जाता है। प्रेमी जिस स्थानमें निवास करता है, यह भूमि पावन बन जाती है, जिस स्थानमें वह कीड़ा काता है, वह स्थान तीर्थ वन जाता है और जिन पुरुपोंके साप वह लीटा करता है, वे बङ्भागी पुरुष भी सदाके लिये अमर बन जाते हैं। जिस नवद्वीपमें प्रेमावतार गौरचन्द्र खदित होकर अपनी सुखद शीतळ किरणोंके प्रकाशसे संसारी लागेंसे आहान्त आणियोंको शीतळता प्रदान कर रहे हों उस भाग्यवती नगरीके उस समयके आनन्दका वर्णन कर ही कौन सकता है ? महाप्रमुन के कीर्तनारम्भसे सम्पूर्ण नगद्वीप एक प्रकारसे आनन्दका घर ही बन गया था। वहाँ हर समय श्रीकृष्ण-कीर्तनकी सुमधुर धनि ही सुनायी पड़ती थी। जगाई-मधाईके उद्घारसे छोग संकीर्तनका महत्व समझने छगै। हजारों लोग सदा प्रभुक्ते दर्शनोंके लिये आते । यें प्रभुक्ते लिये मॉति-मॉतिकी मेंटें लाते । कोई तो सन्दर पृष्पोंकी माटाएँ

लाकर प्रमुक्ते गलेमें पहिनाता, कोई खादिष्ठ फलोंको ही उपहार-स्तरूप प्रभुके सामने रखता । बहुत-से सुन्दर-सुन्दर पकवान अपने घरोंसे छाकर प्रमुको मेंट करते । प्रमु उनमेंसे योडा-सा लेकर समीके मनको प्रसन्न कर देते। समी आकर पूछते- निद्यामें प्रेम-प्रवाह सीर काजीका स्रत्याचार ३२६

'प्रभो ! इमलोग भी कुछ कर सकते हैं ! क्या इमलोगोंको भी कप्ण-कीर्तनका अधिकार है !'

प्रमु कहते - 'कृष्ण-कीर्तन सत्र कोई कर सकता है। इसमें तो अधिकारी-अनिधकारीका प्रश्न ही नहीं। भगवनामके सभी अधिकारी हैं। नाममें विधि-निषेध अथवा ऊँच-नीचका विचार ही नहीं। आपलोग प्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण-कीर्तन कर सकते हैं।

इसपर टोग पूछते— 'प्रमो ! हमछोग तो जानते भी नहीं कीर्तन कैसे किया जाता है। हमें आजतक संकीर्तनकी शिक्षा ही नहीं मिछी और न हमने इसकी पद्धति किसी पुस्तक-में ही पढ़ी।'

प्रमु हँसकर कहने छगते— 'नाम-संकीर्तनमें सीखना ही क्या है, यह तो बढ़ा सरछ प्रार्ग है । इसके छिये विज्ञता अपया बहुज्ञताकी भावस्यकता नहीं । सभी कोई इसे कर सकते हैं ।

देखो, इस प्रकार ताळी बजाकर---हरि हरेंगे नेमः कृष्ण यादवाय नमः।

गोपाल गोविन्ह राम श्रीमथुस्त्न॥ इस मन्त्रको या शौर किसी मन्त्रको जिसमें मगशान्के मार्गे-का ही कीर्तन हो, गाते गये, दस-पाँच अपने सापी इकट्ठे

कर लिये और सभी मिलकर नाम-संकीर्तन करने लगे। तुम-लोग नियमपूर्वक महीनेमरतक करो तो सही, किर देखना कितना आनन्द आता है।' लोग प्रमुके सुखसे मगवस्नाम-

माहारम्य और कीर्तनकी महिमा सुनते और वहीं उन्हें दिखा-दिखाकर संकीर्तन करने छगते। जहाँ वे मूछ करते प्रमु उन्हें फौरन बता देते । इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते, उन सभीको मगवनाम-संकीर्तनका ही उपदेश करते। लोग महाप्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके अपने-अपने धरोंको चले आते और दूसरे ही दिनसे संकीर्तन आरम्भ कर देते। पहिले तो लोग ताली बजा-बजाकर ही कीर्तन करते थे, किन्तु ज्यों-उयों उन्हें आनन्द आने लगा, त्यों-ही-त्यों उनके संकीर्तनके साथ फोल-करताल तथा झाँझ-मृदंग आदि वाद्योंका भी समावेश होने लगा। एकको कीर्तन करते देखकर दूसरेको भी उत्साह होने लगा और उसने भी दस-पाँच लोगोंको इकड़ा करके अपनी एक छोटी संकीर्तन-मण्डली बना की और दोनों समय नियमसे संकीर्तन करने छगे। इस प्रकार प्रत्येक मुहछ्नेमें बहुत-सी संकीर्तन-मण्डलियाँ स्थापित हो गयी । अच्छे-अच्छे घरोंके छोग सन्ध्या-समय **अपने सभी परिवा**रवार्खोको साथ छेकर संकीर्तन करते । जिसमें सी-पुरुष, छोटे-बड़े सभी सम्मिडित होते !

मक सदा आनन्दमें छके-चे रहते । परस्पर एक दूसरेका आिंगन करते । दो मक जहाँ भी रास्तेमें मिन्ने, वहीं एक दूसरेसे लिपट जाते । कोई दूसरेको साप्टाङ्ग प्रणाम ही करते, यह जन्दीसे उनकी चरण-रज छनेको दौहता । कभी दस-बीछ मक मिलकर संकीर्तनके पदोंका ही गायन करने लगते । कोई बाजारमें सबके सामने नृत्य करते ही निकलते। इस प्रकार भृक्तिरूपी नदियामें सदा प्रेमकी तरङ्गें ही उठती रहतीं । रात्रि-दिन शंख, घड़ियाल, तुरही, खोल, करताल, झाँझ, मृदंग तया अन्यान्य प्रकारके बाबोंसे सम्पूर्ण नवद्वीप नगर गूँजता ही रहता।

महाप्रमु भक्तोंको साथ छेकर रात्रिमर संकीर्तन ही करते रहते । प्रातःकाल घण्टे-दो-घण्टेके लिये सोते। उठते ही भक्तोंको साथ ठेकर गङ्गा-स्नान करनेके छिये चले जाते। भक्तोंको हो छोगोंने सदासे ही 'बावले' की उपाधि दे रखी है। इन वाबळे

भक्तोंका स्नान भी विचित्र प्रकारका होता। ये लोग सदा अफीमचीकी तरह पिनकमें ही बने रहते । मद्यपके समान नशेमें 🛍 झूमते रहते और पागछोंके समान ही बद्दबढाया करते । स्नान करते-करते किसीने किसीकी धोती ही फेंक दी है, तो कोई किसीके ऊपर जल ही उलीच रहा है। कोई तैरकर उस पार जा रहा है, तो कोई प्रवाहक विरुद्ध ही तैरनेका दुरसाहस कर रहा है। इस प्रकार धण्टोंमें इनका स्नान समाप्त होता। तब प्रमु सब भक्तोंके सहित घर आते । देवपूजन, तुलसीपूजन आदि कर्मीको करते । तबतक विष्णुप्रिया मोजन बनाकर तैयार

कर ठेती । जल्दीसे आप:भोजनोंपर बैठ- जाते । भक्तोंको विना साय लिये इन्हें भोजन अन्छा ही नहीं लगता था, इसलिये दस-पाँच मक सदा इनके साय ही मोजन करते । मोजन करते-करते कमी तो मातासे कहते- 'अम्मा, तेरी बहके हाथमें जाने क्या जादू है, सभी चीजोंमें बड़ी भारी मिठास आ ३३२ श्रीश्रीचैतनय-चरितावळी २ जाती है। और तो और साग भी तो मीठा छगता है! पास

बैठे हुए भक्तसे कहने उगते—'क्योंनी, ठीक है न, तुम्हें सागमेंभी भिठास माख्म पड़ती है।' यह सुनकर सभी भक्त हँसने उगते। विष्णुप्रियाजी भी मन-ही-मन सुस्कराने उगतीं। भोजनके अनन्तर आप थोड़ी देर विश्राम करते। तीसरे

पहर फिर धीरे-धीरे सभी मक प्रमुके घरपर आकर एकत्रित हो जाते । तव प्रमु उनके साय श्रीकृष्ण-कथाएँ कहने छगते। कभी कोई श्रीमद्भागवतका ही प्रकरण छिड़ गया है। कभी कोई 'गीतगोविग्द' के पदकी ही व्याख्या कर रहा है। किसी दिन पद्मपुराणकी ही कथा हो रही है, इस प्रकार नाना शालोंकी चर्चा प्रमुके यहाँ होती रहती । सायंकाळके समय भक्तोंको साथ छेकर प्रमु नगर-भ्रमण करनेके छिये निकलते। इसप्रकार इनका सभी समय भक्तोंके सहवासमें ही व्यतीत होता। क्षणभर भी मक्तोंका पृषक् होना इन्हें असद्य-सा प्रतीत होता। भक्तोंकी भी प्रमुके चरणोंमें अहैतुकी भक्ति यी।वे प्रमुके संकेतके ही अनुसार चेष्टाएँ करते । वे सदा प्रभुके मुखकी ही ओर देखते रहते, कि किस समय प्रभुके मुखपर कैसे भागोंके छक्षण प्रतीत होते हैं। उन्हीं भावोंके अनुसार वे क्रियाँर

करने लगेते। इस कारण ईर्ष्या करना ही जिनका खभाव है, जो दूसरेके अन्युदय तथा गीरवको देख ही नहीं सकते, ऐसे खल पुरुप सदा प्रमुकी निन्दा किया करते। प्रमु उन लेगोंकी वार्तो-के उपर प्यान ही नहीं देते थे। जब कोई मक्त किसीके सम्बन्धकी ऐसी बातें छेड़ भी, देता तो आप उसी समय उसे बाँटकर कह देतें। जन्मस्य दोषगुणिवन्तनमाशु त्यक्ता सेवाकथा-रसमहो नितरां पिंच त्यम्' दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करना छोड़-कर तुम निरन्तर श्रीष्ठण्ण-कीर्तनमें ही अपने मनको क्यों नहीं लगाते। इस कारण प्रमुक्षे सम्मुल किसीकी निन्दा-स्तुति करने-की भक्तोंको हिम्मत ही नहीं होती थी।

प्रभुके बढते हुए प्रभावको देखकर हेपी छोगोंने मुसलमानों-को भइकाया। वे जानते थे, कि इम निमाई पण्डितका वैसे तो कुछ निगाइ नहीं सकते । उनके कहनेमें हजारों आदमी हैं। हाँ, यदि शासकोंकी ओरसे इन्हें पीड़ा पहुँचायी जावेगी, तब तो इनका सभी गौरहरिपना ठीक हो जायगा । उस समय मुसलमानीका शासन था । इसलिये मुसलमानीकी शिकायतींपर विशेप ध्यान दिया जाता या। इसलिये खर्लोने मुसलमानोंको ही बहुकाना शुरू किया--- 'निमाई पण्डित अशाखीय काम करता है। उसकी देखादेखी सम्पूर्ण नगरमें कीर्तन होने लगा है। दिन-रात्रि कीर्तनकी ही ध्वनि सुनायी पड़ती है। इस कोलाइलके कारण रात्रिमें छोगोंको निदा भी तो नहीं आने पाती । काजीसे कहकर इन छोगोंको दण्ड दिछाना चाहिये। न जाने ये सब मिलकर क्या कर बैठें ? मुसल्मानोंको भी यह बात जँच गयी । वे मला हिन्दू-धर्मका अम्युदय कव देख सकते थे ? इसिंटिये सभीने मिलकर काजीके यहाँ संकीर्तनके विरुद्ध अभियोग चलाया ।

उस समय बंगाल-सूबेंपें अभियोगोंके निर्णय करनेका का काजियोंके ही अधीन था। जमींदार, राजा अपवा मण्डलेख

क्ताजियकि ही अधीन था। जमींदार, राजा अपया मण्डेट्स कुछ गाँथोंका बादशाहसे नियत समयके छिये ठेका छे छेवे थींग जितनेमें ठेका छेते उतने रुपये तो कर उगाहकर बादशाहको है देते, जो बचते उसे अपने पास रख छेते। दीवामी और फीज-दारीके जितने मामछे होते उनका फैसछा काजी किया करते।

बादशाहकी ओरसे स्थान-स्थानपर काजी नियुक्त पे । उस सम्य बङ्गालके नवाब हुसेनशाह थे । वे बङ्गालके खतन्त्र शासक थे । उनकी ओरसे फीजदार चाँदखाँ नामके काजी नवहीं पर्म भी

नियुक्त थे । बादशाहके दरबारमें इनका बड़ा सम्मान या। कुछ छोगोंका कहना है, ये हुसेनशाहके विवागुरु थे। कुछ मी हो, चाँदखाँ सहदय, समक्षदार और शान्तिप्रिय मनुष्य थे। हिन्दुऔं से वे अकारण नहीं चिद्दते थे। नीछान्त्रर चक्रवर्तीके दौहित्र

होनेके नातेसे वे महाप्रभुसे भी परिचित थे। इसिंडये छोगोंके बार-बार विकायत करनेपर भी उन्होंने महाप्रभुक्ते विरुद्ध कोर्र कार्रवाई करनी नहीं चाही। जब छोगोंने नित्यप्रति उनसे संकीतनकी शिकायत करनी आरम्भ कर दी और उनपर अत्य-धिक जीर डाठा गग। तब उनकी भी समझमें यह बात आ गयी।

कि 'हाँ, ये छोग दिन-रात्रि बाजे बना-बजाकर शोर मचाते रहते हैं। ऐसा भी क्या भजन-कीर्तन ! यदि भजन ही करना है, तो धीरे-धीरे करें।' यही सोचकर वे एक दिन अपने दछ-यडके सहित कीर्तनपार्छोंको रोकनेके छिपे चर्छ। बहुत-से छोग प्रेसमें

उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे थे । इनके आदमियोंने उनसे

कीर्तन बन्द कर देनेके लिये कहा । किन्तु वे मला किसकी सुननेवाळे थे ! मना करनेपर भी वे बरावर कीर्तन करते ही रहे । इसपर काजीको गुस्सा आ गया और उसने ग्रसकर कीर्तन

करनेवालोंके खोल फोड़ दिये और भक्तोंसे डॉटकर कहने लगे-'खबरदार, आजसे किसीने इस तरह शोर मचाया तो सभी-को जेलखाने भेज दूँगा।' बेचारे भक्त डर गये। उन्होंने संक्रीतन बन्द कर दिया । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ भी संक्रीतन ही रहा था, काजीके आदमी वहाँ-वहाँ जाकर संकीर्तनको बन्द कराने छगे । सम्पूर्ण नगरमें हाहाकार मच गया । छोग संकीर्तनके सम्बन्धमें भाँति-भाँतिकी बातें कहने छगे । कोई तो कहता-'भाई ! यहाँ मुसलमानी शासनमें संकीतन हो ही नहीं सकता। हम ती इस देशको परित्यांग करके किसी ऐसे देशमें जाकर रहेंगे, जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकें। कोई कहते- 'अजी, जोर-जोरसे नाम लेनेमें ही क्या लाम ? यदि काजी मना करता है, ती धीरे-धीरे ही नाम-जप कर लिया करेंगे। किसी प्रकार मगवनाम-जप होना चाहिये।' इस प्रकार भयभीत होकर छोग माँति-भाँतिकी बार्ते कहने छगे। 🤫 🕌 🚎 दूसरे दिन सभी मिलकर महाप्रभुके निकट आये और उन्होंने रात्रिमें जो-जो घटनाएँ हुई सब कह सुनायां और अन्तमें कहा- प्रभी । आप तो हमसे संकीर्तन करनेके छिये कहते हैं. किन्त हमारे ऊपर संकीर्तन करनेसे ऐसी-ऐसी विपत्तियाँ आती है। अब हमारे लिये क्या आज्ञा होती है ? आपकी आज्ञा हो तो हम इस देशको छोड़कर किसी ऐसे देशमें चले जाय, जहाँ सुविधापूर्वक संकीतन कर सके । या भाड़ा हो तो संकीतन करना ही वन्द कर दें। बहुत-से छोग तो डरके कारण भागे भी जा रहे हैं।

प्रभुने कुछ दहताके साथ रोपमें आकर कहा—'ग्रम-छोगोंको न तो देशका ही परित्याग करना होगा और न संकीतन-को ही बन्द करना । तुम छोग जैसे करते रहे हो, उसी तरह संकीतन करते रहो । मैं उस काजीको और उसके साथियोंको देख छूँगा, वे कैसे संकीर्तनको रोकते हैं है तुमछोग तिनक भी न शबझाओ।' प्रश्नेक ऐसे आखासनको सुनकर सभी भक्त अपने अपने घरोंको चछे गये । बहुत-से तो प्रमुक्ती आझासुसार पूर्ववद ही संकीर्तन करते रहे । किन्तु उनके सनमें सदा डर ही बना रहता या। बहुतोंने उसी दिनसे संकीर्तन करना बन्द ही कर दिया। छोगोंको डरा हुआ देखकर प्रभुने सोचा कि इस प्रकार कान

नहीं चलनेका। लोग काजीके दरसे अयभीत हो गये हैं। जबतक में काजीका दमन न करूँगा, तबतक लोगोंका मय दूर न होगा। यह सुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे, कि काजीके पास अल-शडोंसे सुसाजित बहुत-सी सेना है, बादशाहकी ओरसे उसे अधिकार प्राप्त है। उसके पास राजवल, धनवल, सैन्यवल तपा अधिकार वल आदि समी बल मौजूद हैं। उसका दमन अधिकार शान्त समायवाले, अल-शबहीन, खोल-करतालकी लयके साप मृत्य करनेवाले निमाई पण्डित कैसे कर सकेंगे! इस प्रश्नका उत्तर पाठकोंको अगले अप्यायमें आप-से-आप ही मिठ जाया।





िमन्यमहाप्रमुक्त इति-जास-स्यीतिस-इन्ड

काजीकी शरणापति अने स्वेद्यस्थात्रस्य वेतन्त्रं यह असावता annit . Guniud . ( Swainsaunit !!

विचा अक्टरके राजा भी होते हैं और बिना शक्क सेना में उन सकती है। जो अक्टरपारी राजा अथवा महाराजा होते हैं उनका तो प्राय: जनताके उत्पर भगसे आधिप्रत्म होता है,

वे मीतरसे उससे देव भी रच सकते हैं और जनता कभी-कमी उनके विरुत क्वा मी कर सकती है, किन्छ जो विना मुक्टके राजा होते हैं जनका तो जनताक इदयोपर आधिपत्य होता है ने तो

प्रेमसे ही सभी कोगोंकी अपने बसमें कर सकते हैं। जाहे शुक्रदेशी राजाकी सेना रणकेलसे भयके कारण मांग आहे, चाहें उसकी पराजय ही हो बाप, किन्तु जिनका जनताके हर्योक जपर बाजिपस्य है, जनताके बन्तः करणपर जिनके

शासनकी प्रेम-पुढर व्या हुई है जनके सैनिक बादे सबचारी हों अपना निना शबाबे, बिना जय प्राप्त किये मैदामसे आगते ही नहीं | स्यांकि वे अपने प्राणीकी कुछ सी परवा नहीं करते

@ विवर्धी व्यक्तकारों कृतक और संबंधिक होकर अहिस्साहे तुमद्भर नामीका वर करनेवाके मा (कार्य है, वर क्ष्मण्य महत्तुत चेहाएँ करवेवाके सीमहामञ्जू सैक्स्परेके सम्बद्धानी हम प्रणांक करते हैं।

जिसे अपने प्राणोंकी कुछ भी परवा नहीं, जो मृत्युका नाम सुनकर तनिक भी विचलित न होकर उसका सर्वदा खागत करनेके लिये प्रस्तुत रहता है, उसके लिये संसारमें कोई काम दुरूह नहीं । उसे इन बाह्य शक्तोंकी उतनी अधिक अपेक्षा नहीं, उसका तो साहस ही शस्त्र है। यह निर्मीक होकर अपने साहस-रूपी शख़के सहारे अन्यायके पक्ष छेनेवाछेका परामद कर सकता है। फिर भी वह अपने विरोधीके प्रति किसी प्रकारके बुरे विचार नहीं रखता। वह सदा उसके हितकी ही बात सोचता रहता है, अन्तर्ने उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेमनें यही तो विशेषता है। प्रेममार्गमें कोई शत्रु ही नहीं। घुणा, देय, अपट, हिंसा अपना अकारण कष्ट पहुँचानेके विचारतक उस मा<sup>र्गमें</sup> नहीं उठते, वहाँ तो ये ही भाग रहते हैं---

> सर्वे कुरालिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाक् भयेत्॥#

(श्रीवाहमीकि माद्दारम्य)

इसीका नाम 'निष्क्रिय प्रतिरोध' 'सविनय अवज्ञा' अधवा 'सत्याप्रह' है। महाप्रभु गौराङ्गदेवने संकीर्तन रोकनेके विशेषर्मे इसी मार्गका अनुसरण करना चाहा । काजीकी नीच प्रवृत्तियोंके दमन करनेके निमित्त उन्होंने इसी उपायका अवसम्बन किया। सब लोगोंसे उन्होंने कह दिया- 'आप लोग घवहायेँ नहीं,

<sup>🛚</sup> समी सुखी हों, सब स्वत्य हों, सभी करवाणमार्गके पधिक यन सकें, कोई भी दली न हो।

में खयं काजीके सामने संकीर्तन करता हुआ निकर्छेंगा, देखें वह मुझे संकीर्तनसे किसप्रकार रोकता है !' प्रमुके ऐसे आखासनसे सभीको परम प्रसन्तता हुई और सभी अपने-अपने घरोंकी चले गये।

दूसरे दिन महाप्रमुने नित्यानन्दजीको आज्ञा दी कि सम्पर्ण नगरमें इस संवादको सुना आओ कि 'हम आज सार्यकालके समय काजीकी आज्ञाके विरुद्ध नगरमें संकीर्तन करते हुए निकलेंगे। सन्ध्याके समय सभी छोग इमारे घरपर एकत्रित हों और प्रकाशके 🕟 िंये एक-एक मशाल भी साथ लेते आर्थे।' नित्यानन्दजी तो बहुत दिनसे यही बात चाहते भी थे। उनकी इच्छा थी, कि 'एक दिम महाप्रमु सम्पूर्ण नगरमें संकीर्तन करते हुए निकलें तो लोगोंकी पता चल जाय, कि संकीर्तनमें कितना माधुर्य है। उन्हें विश्वास या कि जो छोग संकीर्तनका विरोध करते हैं, यदि वे छोग एक दिन भी गौराङ्गके ब्रेम-नृत्यको देख छेंगे, तो वे सदाके छिये गौराहके तथा उनके संकीर्तनके मक्त बन जायेंगे। महाप्रमुके खुळकर कीर्तन करनेसे भयभीत भक्तोंका मय भी दर माग जायगा और अन्य छोगोंको भी फिर संकीर्तन करनेका साइस होगा। बहुत-से लोग हृदयसे संकीर्तनके समर्थक है, किन्तु काजी-के भयसे उनकी कीर्तन करनेकी हिम्मत नहीं होती। प्रभुके प्रोत्साहनकी ही आवश्यकता है।' इन बार्तोको नित्यानन्दंजी मन-ही-मनमें बहुत दिनोंसे सोच रहे थे। किन्तु उन्होंने किसीपर अपने इन मार्वोको प्रकट नहीं किया । आज स्वयं महाप्रमुको

नहीं रहा। वे हायमें घण्टा लेकर नगरके मुहक्के मुहक्के और गरी-गढीमें घर-घर घूम-चूमकर इस शुम संग्रदको सुनाने छगे। पहिले वे घण्टेको जोरोंसे बजा देते। घण्टेकी ध्वनि सुनकर बहुत-से बी॰ पुरुप वहाँ एकत्रित हो जाते तव नित्यानन्दजी हाय उठाकर कहते---'भाइयो । आज शामको श्रीगौरहरि अपने समध्र संकीर्तनसे सम्पूर्ण नगरके छोगोंको पावन बनावेंगे। नगरवासी मर-नारियोंकी चिरकालकी मनोवाञ्छा आज पूरी होगी। सभी छोगोंको भाज प्रमुके अद्भुत और अछौकिक नृत्यके रसास्वादनका सीभाग्य प्राप्त होगा । सभी भाई संकीर्तनकारी भक्तोंके स्वागतके निमित्त अपने-अपने घरोंको सुन्दरताके साथ सजावें और शामकी सभी एक-एक मशाल लेकर प्रभुके घरपर आर्वे । वहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल न मचावे । बस, संकीर्तनका सुख इटते हुए अपने जीयनको कृतकृत्य बनावें।'

नगर-कीर्तन करनेके छिये उद्यत देखकर उनके आनन्दका पारात्रार

सभी छोग इस सुनादीको सुनते और आनन्दसे उछड़ने छगते ! सामृद्दिक कार्योमें एक प्रकारका स्वाभाविक जोश भा जाता है । उस जोशमें सभी प्रकारके छोग एक अज्ञात शक्तिके कारण खिंचे-से चछे आते हैं, जिनसे कभी किसी शुभकामकी आशा नहीं की जाती ने भी जोशमें आकर अपनी शक्तिसे बहुत अधिक कार्य कर जाते हैं, इसीडिय तो कठिकालमें सभी कार्योके छिये संघशक्तिको ही प्रधानता दी गयी है ।

नबद्वीपमें ऐसा नगर-कीर्तन पहिले कमी हुआ ही नहीं या। वहाँके नर-नारियोंके लिये यह एक नृतन ही बस्तु यी। छोग बहुत दिनोंसे निमाईके चृत्य और कीर्तनकी बार्ते तो सनते थे, किन्तु उन्होंने आजतक कभी निमाईका चृत्य तथा कीर्तन देखा नहीं था। श्रीवास पण्डितके घरके भीतर संकीर्तन होता था और उसमें खास-खास मक्तोंके अतिरिक्त और कोई जा ही नहीं सकता था. इसीछिये नगरवासियोंकी कीर्तनानम्द देखनेकी इच्छा मन-ही-मनमें दब-सी जाती। आज नगर-कीर्तनकी बात सनकर समीकी दबी हुई इच्छाएँ उमड़ पड़ीं। लोग अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार संकीर्तनके स्थागतके निमित्त भाँति-भाँतिकी तैयारियाँ करने छगे । कहावत है 'खरबुअको देखकर खरबूजा रंग बदछने लगता है।' जब मगवत-मक्त अपने-अपने घरोंको बन्दनवार, फदली-स्तम्भ और ध्वजा-पताकाओंसे सजाने हुगे, तब उनके समीप रहनेवाले शाक्त अथवा विभिन्त पन्धवाले लोग भी जोभाके लिये अपने-अपने दरवाजोंके सामने झण्डियाँ छगाने छगे. जिससे हमारे घरके कारण नगरकी सजावटमें बाधा न पड़े । किसी जोशीले नये मामके छिये सभी छोगोंके हृदयोंमें स्वामाविक ही सहातुभूति उत्पन्न हो जाती है। उस कार्यकी धूमधामसे तैयारियाँ होते देखकर विपक्षी भी उसमें सहयोग देने छगते हैं। उस समय उनके विरोधी माव दूर हो जाते हैं, कारण कि उम विचारोंका प्रभाव तो सभी प्रकारके छोगोंके ऊपर पड़ता है। इसिंहिये जो छोग अपनी नीच प्रकृतिके कारण संकीर्तन तथा श्रीगौराङ्गसे अखन्त ही द्वेप मानते थे, उन अकारण .जलनेवाले खल पुरुपोंके घरोंको छोड़कर सभी प्रकारको छोगोंने अपने-

पर छिड्काव किया गया । स्थान-स्थानपर धूप, गुग्गुल आदि सुगन्धित वस्तुएँ जलायी गयीं। सङ्कते दोनों ओर माँति-माँतिकी

घ्यजाएँ फहरायी गर्यो । स्यान-स्यानपर पताकाएँ लटक रही याँ र सइकके किनारेके दुर्मजले-तिमंजले मकान टाल, पीटी, हरी, नीटी आदि विविध प्रकारकी रंगीन साड़ियोंसे सजाये गये ये । कही कागजकी पताकाएँ फहरा रहीं तो कहीं रंगीन कपड़ोंकी ही झण्डियाँ शोभा दे रही हैं। मक्तोंने अपने-अपने द्वारांपर मंगठ-सूचक कोरे घड़े जलसे भर-भरकर रख दिये हैं। द्वारॉपर गहरोंके सहित केलेके पृक्ष बड़े ही सुन्दर तथा सुहावने दिखायी देते थे । छोगोंका उत्साह इतना अधिक बढ़ गया या कि वे बार-बार यही सोचते ये कि हम संकीर्तनके खागतके निमित्त क्या-क्या कर डालें । संकीर्तन-मण्डल किंधर होकर निकलेगा और कहाँ जाकर उसका अन्त होगा, इसके **ळिये कोई एथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था। सभी अपनी-अपनी** भावनाके अनुसार यही समझते थे, कि हमारे द्वारकी और होकर संकीर्तन-मण्डल जरूर भावेगा। सभीका अनुमान था, हमें संकीर्तनकारी मंक्तींके स्वागत-सत्कार करनेका सीमाग अवस्य प्राप्त हो सकेगा । इसल्यिये वे महाप्रमुके सभी साथियोंके स्यागतार्थ माँति-माँतिकी सामप्रियाँ सजा-सजाकर रखने छगे। इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्वीपमें चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द छा गया । इतनी सजावट—तैयारियाँ किसी महोत्सवपर अपवा किसी

महाराजके आनेपर भी नगरमें नहीं होती थीं । चारों ओर धूम-धाम मची हुई थीं । मकोंके हृदय मारे प्रेमके बाँसों उछल रहे ये । तैयारियाँ करते-करते ही बात-की-बातमें सन्ध्या हो गयी ।

महाप्रभु भी घरके भीतर संकीर्तनकी तैयारियाँ कर रहे ये । उन्होंने त्रिशेप-विशेष भक्तोंको बुलाकर नगर-कीर्तनकी सभी ज्यवस्या समझा दी । कीन आगे रहेगा, कौन उसके पीछे रहेगा और कौन सबसे पीछे रहेगा, ये सभी बातें बता दी । किस सम्प्रदायमें कौन प्रधान चुल्पकारी होगा, इसकी भी व्यवस्था कर दी ।

अब प्रभुके अन्तरङ्ग मक्त गदाधरने महाप्रभुका श्रृंगार किया । प्रभुके घुँघराले काले-काले बालोंमें भाँति-भाँतिके सुगन्धित तैल डालकर उसका जूरा बाँधा गया, उसमें मालती, चम्पा आदिके सुगन्धित पुष्प गूँधे गये । नासिकापर ऊर्घ्य-पुण्ड छगाया गया । केसर-क्षंक्रमकी महीन विन्दियोंसे मस्तक तथा दोनों कपोलोंके ऊपर पत्रावली बनायी गयी। उनके अंग-प्रत्यंगकी सजावट इस प्रकार की गयी कि एक बार कामदेव भी देखकर च्छजित हो उठता । महाप्रभुने एक बहुत ही बढ़िया पीताम्बर अपने शरीरपर धारण किया । नीचेतक छटकती हुई थोडी किनारीदार चुनी हुई पीले रंगकी घोती बड़ी ही मछी मालम होती यी । गदाधरने घुटनीतक लटकनेवाला एक बहुत ही बढ़िया हार प्रभुक्ते गलेमें पहिना दिया। उस हारके कारण प्रभुका तपाये हुए मुवर्णके समान शरीर अत्यन्त ही शोमित होने छगा। मुखरें

## ३४४ श्रीश्रीचैतन्य-चरिताचली २ सुन्दर पानकी बीरी लगी हुई थी इससे वायी तरफका क्पोल

योड़ा उठा हुआ-सा दीखता या । दोनों अरुण अधर पानकी

लालिमासे और भी रक्तवर्णके वन गये थे। उन्हें विम्बा-फलकी उपमा देनेमें भी संकोच होता था। कमानके समान दोनों कुटिल भक्कटियोंके मध्यमें चारों ओर केसर लगाकर बीचमें एक बहुत ही छोटी कुंकुमकी विन्दी लगा दी थी। पीतवर्णके शरीरमें वह ठाठ बिन्दी ठाठरंगके हीरेकी कनीकी माँति दूरसे ही चमक रही थी। इस प्रकार मली माँति श्रृंगार करके प्रमु घरसे बाहर निकले। प्रभुके बाहर निकलते ही द्वारपर जी अपार भीड़ खड़ी प्रभुकी प्रतीक्षा कर रही थी. उसमें एक्द्रम कोलाहरू होने लगा। मानो समुदमें ज्वार आ गया हो। सभी जोरोंसे 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहकर दिशा-विदिशाओंको गुँजाने लगे। लोग प्रमुके दर्शनोंके लिये उतावले हो उठे। एक-दूसरेको धका देकर सभी पहिले प्रभुके पाद-पद्मोंके निकट पहुँचना चाहते थे। प्रभुने अपने दोनों हाथ उठाकर भीइकी शान्त हो जानेका संकेत किया। देखते-ही-देखते सर्वत्र सन्नाटा छा गया । उस समय ऐसा प्रतीत होने छगा मानो यहाँ कोई है ही नहीं। गदाधरने प्रभुके दोनों चरणोंमें नृपुर बाँध दिये। फिर ऋगशः समी मक्तोंने अपने-अपने पैरोंमें नुपुर पहिन लिये l बार्ये पैरको ठमकाकर प्रमुने नूपुरोंकी ध्वनि की। प्रमुके ध्वनि करते ही एक साथ ही सहस्रों मक्तोंने अपने-अपने नृपुरोंको वजाया। भीड़में आनन्दकी तरहों, उठने छगीं।

भीड़में स्री-पुरुष, वालब-बृद्ध तथा युवा सभी प्रकारके पुरुप थे। जाति-पाँतिका कोई भी भेद-भाव नहीं या। जो भी चाहे आकर संकीर्तन-समाजमें सम्मिलित हो सकता था । किसीके छिये किसी प्रकारकी रोक-टोक नहीं थी। भीड़ में जितने भी आदमी थे, प्रायः सभीके हाथोंमें एक-एक मशाल थी। लोगोंकी सूझ ही तो ठहरी। प्रकाशके लिये मशाल न लैकर उस दिन मशाल ले चलनेका एक प्रकारसे माहात्म्य ही वन गया था मानो सभी छोग मिछकर अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार छोटे-बड़े आलोकके द्वारा नवदीपके चिरकालके छिपे हुए अज्ञानान्धकारको खोज-खोजकर भगा देनेके ही लिये कटिवद होकर आये हैं। किसीके हायमें वही भशाल थी, किसीके छोटी। किसी-किसीने तो दोनों हाथोंमें दो-दो मशालें ले रखी थी । छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी मशालें लिये हर 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहकर उछल रहे थे।

गो-ष्टिका सुखमय समय था । आकाश-सण्डटमें स्थित भगवान् दिवानाय गौरचन्द्रके असहा रूप-खावण्यसे पराभव पाकर अस्ताचळमें मुँह हिपानिके छिये उद्योग कर रहे थे । ढजाके कारण उनका सम्पूर्ण मुख-स्ण्डल रक्तवर्णका हो गया था । इधर आकाशमें अर्धचन्द्र टिदित होकर पूर्णचन्द्रके पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेकी धोपणा करने टमे । शुक्रपक्ष या, चाँदनी राजि थी, मीम्मकाळका सुखद समय था । सभी प्रेममें उन्मस इए 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहकर चिल्ला रहे थे । प्रमुने मक्तों-

388

को नियमपूर्वक खड़े हो जानेका संकेत किया । सभी छोग पीड़े हट गये । संकीर्तन करनेवाले भक्त आगे खड़े हुए। प्रसुने भक्त-मण्डलीको चार सम्प्रदायोंमें विभक्त किया। सबसे आगे चृद्ध सेनापति भक्ति-सेनाके महारथी भीष्मपितामहके तस्य श्री-अद्वैताचार्यका सम्प्रदाय था । उस सम्प्रदायके वे ही अप्रणी ये । इनके पीछे श्रीवास पण्डित अपने दलबलके सहित डटे हुए ये। श्रीवास पण्डितके सम्प्रदायमें छटे हुए कीर्तनकलामें कुशल

सैकड़ों भक्त थे । इनके पीछे महारमा हरिदासका सम्प्रदाय या। सबसे पीछे महाप्रभु अपने प्रधान-प्रधान भक्तोंके सहित खड़े हुए। प्रभुके दायी ओर निस्मानन्दजी और वायी ओर <sup>गदाधर</sup> पण्डित जोभायमान थे। सब छोगोंके यथायोग्य खड़े हो जानेपर प्रभुने नुपुर <sup>बजाकर</sup>

इशारा किया । बस, प्रमुका संकेत पाना था, कि खोल-करता<sup>हो</sup>ं की मधुर ध्वनिसे आकाशमण्डल गूँजने लगा। प्रेम-वार<sup>णीम</sup> पागङ-से वने हुए भक्त ताळ-स्वाके सहित गा-गाकर मृत्य करने छगे। उस समय किसीको न तो अपने शरीरकी सुधि रही और न बाह्य जगत्का ही ज्ञान रहा। जिसप्रकार भूत-पिशाचते पकड़े जानेवाछे मनुष्य होश-हवास मुलाकर नाचने-कूदने छगते

हैं, उसी प्रकार मक्तगण प्रेममें विभोर होकर चृत्य करने लगे, किन्तु कोई भी ताळ-स्वरके विपरीत नहीं जाता था। इतने भारी कोठाइठमें भी सभी ताल-स्वरके नियमोंका भलीभाँति पालन कर रहे थे । सभीके पैर एक साथ ही उठते थे । धुँघरुओंकी रुनहुन- रन्झ्न घनिके साथ खोल-करताल और झाँझ-मजीरोंकी आवाजें <sup>मिलकर</sup> एक विचित्र प्रकारका ही खर-ल्ड्रीकी सृष्टि कर र**ही** थीं । एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायसे बिल्कुळ पृथक् ही पदोंका गायन करता या । वाद्य बजानेवाले भक्त नृस्य करते-करते वाद्य वजा रहे थे। खोल बजानेवाले बजाते-बजाते दोहरे हो जाते और पृथ्वीपर लेट-लेटकर खोल बजाने लगते । करताल बजाने-वाळे चारों <del>ओर हाथ फेंक-फेंककर जोरोंसे कर</del>ताळ बजाते ! झाँझ और मजीराकी मीठी-मीठी ध्वनि सभीके हृदयोंमें खलवली-सी उत्पन्न कर रही थी। नृत्य करनेवालेको चारों ओरसे घेरकर भक्त खड़े हो जाते और वह खच्छन्द रीतिसे अनेक प्रकारके कीर्तनके भावोंको दर्शाता हुआ नृत्य करने लगता। उसके सम्प्रदायके सभी भक्त उसके पैरोंके साप पैर उठाते और उसकी न् पुर-ध्वनिके सिंहत अपनी नृपुर-ध्वनिको मिला देते । बीच-बीचमें सम्पूर्ण लोग एक साथ जोरोंसे बोल उठते 'हरि बोल' 'हरि बोल' 'गौरहरि बोल।' अपार भीड़मेंसे उठी हुई यह

में गूँबती रहती। सक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तनमें मप्त हो जाते। सबसे पीछे नित्यानन्द और गदाधरके साथ प्रमु उत्थ कर रहे थे। महाप्रमुका आजका उत्थ देखने ही योग्य था। मानो आकारा-मण्डलमें देवगण अपने-अपने विमानोंमें बैठे हुए प्रमुका उत्थ देख रहे हों। प्रमु तस्म सम्यु सावानेक्सों आहर उत्स्व

आकाश-मण्डलको कँपा देनेवाली ध्वनि बहुत देरतक अन्तरिक्ष-

पृथ्वीको स्पर्श करने छगती। कमरको उचाकर, हार्योको उठाकर, कर्ष्य-दृष्टि किये हुए प्रमु नृत्य कर रहे ये । उनके दोनों कमल नयनोंसे प्रेमाश्रु वह-वहकर कपोलेंके ऊपरसे छुदक रहे थे। तिरही ऑंखोंकी कोरोंमेंसे शीतल अश्रुओंके कण बह वहकर जब कपोलें-पर कड़ी हुई पत्रायलीके ऊपर होकर नीचे गिरते तब उस स<sup>मय-</sup> के मुख-मण्डलकी शोंमा देखते ही बनती यी । वे गद्गद-कण्डसे गा रहे ये 'तुहार चरणे मन छागुरे, हे सारंगघर'—सारह<sup>धर</sup>

कहते-कहते प्रमुका गठा मर आता और समी भक्त एक खरमें बोल उठते 'हरि बोल' 'गौरहरि वोल' प्रमु फिर सम्हल जाते और फिर उसी प्रकार कोकिल-कण्ठसे गान करने लगते। वे

द्याय फैलाकर, कमर लचाकर, मींहें मरोड़कर, सिरको नीचा कँचा करके भाँति-भाँतिसे अलीकिक मार्थोको प्रदर्शित करते। समी दर्शक काठकी पुतल्योंके समान प्रमुके मुखकी ओर देखते के देखते ही रह जाते । प्रमुक्ते आजके नृत्यसे कठोर-से-कठोर हदप-

में भी प्रेमका सञ्चार होने छगा। क्रीतनके महाविरोधियोंके मुखाँ-मेंसे भी हठात् निकल पड़ने लगा—'धम्य है, प्रेम हो तो ऐसा हो !' कोई कहता—'इतनी तन्मयता तो मनुष्य-शरीरमें सम्मव

नहीं ।' दूसरा बोल उठता—'निमाई तो साक्षात् नारायण है।' कोई कहता-'हमने तो ऐसा मुख अपने जीवनमें आजतक कमी पाया नहीं।' दूसरा जस्दीसे बोल उठता—'तुमने क्या किसीने भी ऐसा मुख आजतक कभी नहीं पाया। यह मुख तो देवताओं

## काजीकी शरणापित को भी दुर्लम है। वे भी इसके लिये सदा लालायित वने

रहते हैं।'

प्रमु संकीर्तन करते हुए गंगाजीके घाटकी ओर जा रहे थे । रास्तेमें मनुष्योंकी अपार भीड़ थी । उस मीड़मेंसे चीटीका भी निकड जाना सम्भव नहीं था। भगवत्-भक्त सद्-गृहस्य अपने-अपने दरवाजींपर आरती लिये हुए खड़े ये । कोई प्रमुके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा करता, कोई भक्तोंको माला पहिनाता, कोई बहुमून्य इत्र-फुछेलकी शीशी-की-शीशी प्रमुक्ते ऊपर खडेल देता । कोई इन्नदानमेंसे इन्न छिड्क-छिड्ककर भक्तोंको तराबोर कर देता । अटा, अटारी और छज्जे तंथा द्वारोंपर खड़ी हुई खियाँ प्रमुके जपर वहींसे पुष्पोंकी वृष्टि करती। कुमारी कन्याएँ अपने ऑचर्लोर्ने मर-मरकर धानके लावा मक्तोंके ऊपर बखेरतीं। कोई सुन्दर सुगन्धित चन्दन ही छिड़क देती, कोई अक्षत, द्य तथा पुर्णोको ही फेंककर भक्तोंका खागत करती। इस प्रकार सम्पूर्ण पथ पुष्पमय हो गया । हावा, अक्षत, पुष्प और पटोंसे राखा पट-सा गया । प्रमुं उन्मच हुए चूत्य कर रहे थे ( खर्हे बाह्य जगत्का कुछ पता ही नहीं या। सभी संसारी विपर्योका चिन्तन छोड्कर संकीर्तनकी प्रेय-धारामें वे बहुने लगे । वन्हें न तो कानीका पता रहा और न उसके अत्याचारींका ही। समी प्रमुके ऋषको देखकर आपा मूळे हुए थे। इस प्रकारका नगर-कीर्तन यह सबसे पहिला ही था। समीके लिये एक नयी बात थी, फिर मुसदमान शासकते शासकों ऐसा करनेकी हिम्मत ही किसकी हो सकती थी ! किन्तु आज तो प्रमुके प्रभावसे समी अपनेको खतन्त्र समझने छगे थे। उनके हर्यो पर तो एकमात्र प्रभुका साम्राज्य था, वे उनके तनिक से हरारे पर सिर कटानेतकको तैयार थे। इसप्रकार संकीतन-समाज अपने

चृत्य-गान तथा जय-जयकारोंसे नगर-श्रासियोंके हृदयमें एक प्रकारके

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

340

नवजीवनका संखार करता हुआ गंगाजीके उस घाटपर पहुँचा, वहाँ प्रमु निलयति जान करते थे। वहाँसे प्रमु भक्तमण्डलीके सिंदि प्रमु भक्तमण्डलीके सिंदि प्रमु भक्तमण्डलीके सिंदि समाई-घाटपर गये। मधाई-घाटसे सीचे ही बेल्पुखरा-जहाँ काजी रहता था उसकी ओर चले। अब समीको स्मरण हो उठा कि प्रमुक्तो आज काजीका भी उद्धार करना है। समीके अलावारी-को स्मरण करने लगे। कुछ लोग तो यहाँतक आवेशों आ गर्प कि खूब जोरोंके साथ चिछाने लगे—'इस काजीको पक्त लो।' 'जानसे मार डालें)' 'इसने हिन्दू-धमंपर बड़े-बड़े अलाचार किये हैं।' प्रमुक्तो इन बातोंका कुछ भी पता नहीं था। उन्हें कियी मनुष्यसे या किसी सम्प्रदाय-विशेषसे रचीभर भी द्वेप नहीं था।

है तो अन्यायके देयी थे, सो भी अन्यायीके साप वे डहरी नहीं चाइते थे। वे तो प्रेमालद्वारा ही उसका परामव करनी चाइते थे। वे संहारके पक्षपाती म होकर उद्धारके पक्षमें थे। इसंटिये मार-काटका नाम छेनेवाले पुरुष उनके अभिप्रायको न समझनेवाले अमक पुरुष ही थे। उन उत्तेजनाप्रिय अद्यानी मनुष्योंने तो यहाँतक किया, कि इसोंकी शाखाएँ तोइ-तोइकर वे काजीके घरमें पुस गये और उसकी पुल्जवारी तथा वागके फ़ल-फ़्लोंको नए-अप्ट करने छगे। काजीके आदिमियोंने पहिलेसे ही काजीको डरा दिया या। उससे कह दिया था—'निमाई पण्डित हजारों मनुष्योंको साथ लिये हुए तुम्हें पकड़नेके लिये आ रहा है। ये लोग तुम्हें जानसे मार डालेंगे।' कमजीर हृद्यवाला काजी अपार लोगोंके कोलाहल्से डर गया। उसकी फीजने भी डरकर जवाव दे दिया। वेचारा चारों ओरसे अपनेको असहाय समझकर घरके भीतर जा लिया।

जब प्रमुको इस बातका पता चला कि कुछ उपद्रवी लोग जनताको भबकाकर उसमें उत्तेजना पैदा कर रहे हैं और काजीको क्षिति पहुँचानेका उद्योग कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय संकीतन बन्द कर देनेकी श्राझा दे दी। प्रमुकी श्राझा पाते ही समी भक्तोंने अपने-अपने बाद्य नीचे उतारकर रख दिये। नृष्य करतेनाले रुक गये। पद गानेवालोंने पद बन्द कर दिये। क्षण-मर्से ही वहाँ सन्नाटा-सा छा गया। प्रमुने दिशालोंको गुँजाते हुए मेध-गम्भीर स्वर्से कहा—'खबरदार, किसीने काजीको तनिक भी क्षति पहुँचानेका उद्योग किया तो उससे अधिक अप्रिय मेरा और कोई न होगा। सभी एकदम शान्त हो जाओ।'

प्रमुका इतना कहना था, कि सभी उपद्रवी अपने-अपने हार्पोसे शाखा तथा ईंट-पत्यर फेंककर जुपचाप प्रमुक्ते समीप आ बैठे । सत्रको शान्तमावसे बैठे देखकर प्रमुने काजीके नौकरोंसे कहा—'काजीसे हमारा नाम छेना और कहना कि आपको उन्होंके बुळाया है आपके साथ कोई मी अभद्र न्यवहार नहीं कर सकत, आप थोडी देरको बाहर चर्छे।

प्रमुकी बात सुनकर काजीके सेवक घरमें छिपे हुए काजीके पास गये और प्रमुने जो-जो बातें कही धी वे सभी जाकर काजीरे कह दी। प्रमुके ऐसे आखासनको सुनकर और इतनी अपर भीड़को चुपचाप शान्त देखकर काजी बाहर निकल। प्रमुने भक्तोंके सिहित काजीकी अन्यर्पना की और प्रेमपूर्वक वरे अपने पास विठाया। प्रमुने कुछ हँसते हुए प्रेमके स्वर्गे कहा— 'क्यों जी, यह कहाँकी रीति है, कि हम तो आपके द्वारपर अतिर होकर आप हमें देखकर घरमें जा छिपे।'

काजीने कुछ छजित होकर विनीतभावसे प्रेमके स्तर्में कहा—'मेरा सौभाग्य, जो आप मेरे घरपर पथारे। मैंने समझ धा, आप क्रोधित होकर मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसक्षिये क्रीवित अवस्थामें आपके सम्मुख होना ठीक नहीं समझ।'

प्रमुने इँसते हुए कहा--'कोध करनेकी क्या बात थी! आप तो यहाँके शासक हैं, मैं आपके ऊप्र कोध क्यों करने छगा!'

यह बात हम पहिले ही बता चुके हैं, कि शचीदेशीके पू<sup>र्य</sup> पिता तथा महाप्रमुक्ते नाना नीट्यान्यर चक्रवर्तीका घर इसी चेंट-प्रखरिया मुस्होंमें काजीके पास ही था। काजी चक्रवर्ती महाशव्ये वहा स्नेट रखते थे। इसीडिये काजीने कहा—प्देखों निर्मार, गाँव-नातेसे चक्रवर्ती मेरे चाचा टगते हैं, इसडिये सुप मेरे

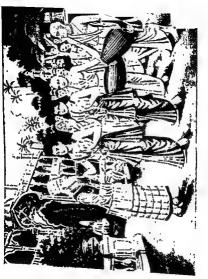



भानजे छगे। मैं तुम्हारा मामा हूँ, मामाके ऊपर भानजा यदि अकारण क्रोध भी करे तो भाषाको सहना पड़ता है। मैं तुम्हारे क्रोधको सह दूँगा। तुम जितना चाहो, भेरे ऊपर क्रोध कर छो।'

प्रभुने हँसते हुए कहा—'मामाजी, मैं इस सम्बन्धको कव अरबीकार करता हूँ! आप तो मेरे वहें हैं। आपने तो मुझे गोदमें ख़िखादा है। मैं तो आपके सामने बचा हूँ, मैं आपपर क्रोध करों करूँगा !'

काजीने कुछ छजाते हुए कहा—'शायद इसीक्टिंगे कि भैंने सुम्हारे संकीर्तनका विरोध किया है ?'

प्रभुने कुछ भुस्कराकर कहा— 'इससे में क्यों मोध करने छगा ! आप भी तो स्वतन्त्र नहीं हैं, आपको बादशाहकी जैसी आज्ञा निर्धा होगी या आपके बाधीनस्य कर्मचारियोंने जैसा कहा होगा वैसा दी आपने किया होगा ! यदि कीर्तन करनेवार्टोंको दण्ड ही देना आपने निश्चय किया हो, तो हम सभी उसी अपराधको कर रहे हैं, हमें भी खुत्तीसे दण्ड दीनिये । हम इसी-छिपे तैयार होकर आये हैं !'

काजीने कहा—'बादशाहकी तो ऐसी कोई आहा नहीं थी, बिन्तु तुम्हारे बहुत-से प्रिव्डकोंने ही अ.क. पुत्रसे शिकायत की थी, कि यह अशाखीय काम है । पहिले 'मङ्गलचर्छा' के गीत गाये जाते थे। अब निमाई पण्डित मगवजानके गोप्य मन्त्रों-को सुछम्पञ्जा गाता कितता है और समी बर्णाको लपरेश यहता है। ऐसा करनेसे देशमें दुर्भिक्ष पढ़ेगा इसीलिये मैंने संकीर्तनके निरोधमें आजा प्रकाशित की यी । कुछ मुछा और काजी भी इसे द्वार समझते थे ।'

प्रभुते यह शुनकर पूछा---'अच्छा, तो आप अब लेगोंको संकीर्तनसे क्यों नहीं रोकते ?'

काजी इस प्रश्नको सुनकर चुर हो गया । योड़ी देर सोवते रहनेके बाद बोळा—'यह बड़ी गुप्त बात है, तुम एकान्तर्ये चळो तो कहुँ ?

प्रमुने कहा—'यहाँ सब अपने ही आदमी हैं। रिहें आप मेरा अन्तरक्ष ही समक्षिये। इनके सामने आप संकोच, न करें। कहिये, नया बात है ?'

प्रभुके ऐसा कहनेपर काबीने कहा— 'गीरहिरि पुषे पुरा गैरहिरि कहनेमें अब संकोच नहीं होता। मक तुर्हें गौरहिरि कहनेमें अब संकोच नहीं होता। मक तुर्हें गौरहिरि कहनेमें अब संकोच नहीं होता। मक तुर्हें गौरहिरि कहते हैं हस्थिये तुम सचमुचमें हरि हो। तुम जब रूप्णा-कार्यान कहती सुक्रसे हिकायत की थी, कि यह निमाई 'कृष्णा-कृष्णा' कहकर सबीको बरबाद करता है। हसका कोई उपाय कीजिये। तब मैंने विवश होकर उस दिन एक मकके वर्षो जाकर खोळ फोड़ा था और संकर्तनक विवह दोगोंको नियुक्त किया था, उसी दिन रातको मैंने एक वड़ा मर्पकर स्वय देखा। मानो एक बड़ा मारी सिंह मेरे सभीय आकर सब रहा है कि यदि खाजसे तुमने संकर्तनका विरोध किया तो उस खोळको तरह ही मैं तुम्हारा पेट फोड़ हूँगा। यह कहकर वह अपने तीहण पंजीसे मेरे पेटको विदारण

करने लगा । इतनेमें ही भेरी ऑखें खुल गर्थी । मेरी देहपर उन नखोंके चिह्न अमीतक प्रसक्ष बने हुए हैं । यह कहकर काजीने अपने शरीरका बन्न उठाकर सभी मक्कींक सामने वे चिह्न दिखा दिये।

काशीके मुखसे ऐसी बात सुनकर प्रमुने काबीका जोरोंसे आहिंगन किया और उसके जपर अनन्त रूपा प्रदर्शित करते हुए बोले—'मामाजी! आप तो परम वैच्यात्र बन गये! हमारे शाखोंमें दिखा है, कि जो किसी भी बहानेसे, हसीमें, दुखमें अपबा वैसे ही भगवान्के नामोंका उचारण कर देता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं \*। आपने तो कई वार 'हरि' 'क्रम्य' इन सुमग्रंद नामोंका उचारण किया है। इन नामोंके उचारणके ही कारण आपकी युद्धि हतनी निर्मल हो गयी है।'

प्रमुका प्रेमालिंगन पाकर काजीका रोम-रोम खिल उठा। उसे अपने शरीरमें एक प्रकारके नवजीवनका-सा सम्रार होता हुआ दिखायी देने लगा। वह अपनेमें अधिकाधिक स्निग्धता, कोमलता

दिखायी देन उगा। वह अपनम आधकाधिक स्निध्यता, भामण्या और पवित्रतामा अनुमव करने छगा। तब प्रभुने कहा—— 'अच्छा तो मामाजी, आपसे मुझे यही बात कहनी है, कि अब आप संकीर्तनका विरोध कभी न करें।'

गद्गद-कण्ठसे काजी कहने छगा---'भौरहरि ! तुम साक्षात् नारायणस्वरूप हो, तुम्हारे सामने मैं शपयपूर्वक कहता हूँ, कि मैं अपने कुछ-परिवारको छोड सकता हूँ, कुटुम्बी

साङ्केश्यं पारिहास्यं वा स्तीमं हेळनमेव जा ।
 चैकुण्डनामग्रहणमशेषाघहरं विदः ॥

तथा जातिवाठोंका परित्याग कर सकता हूँ, किन्तु आगते संकीर्तनका कभी भी विरोध नहीं कहँगा। तुम टोगोंसे वह दो, वे वे-खटके कीर्तन करें।'

काजीकी ऐसी बात सुनकर उपस्थित सभी मक्त गारे प्रसन्नताके उछलने लगे। प्रमुने एक बार फिर काजीको माडालिंगन प्रदान किया और आप भक्तोंके सहित फिर उसी प्रकार क्षांगे चलने लगे। प्रमुके पीछे-पीछे प्रेमके अधु बहाते हुए काजी भी चलने लगा और लोगोंके 'हिर बोल' कहनेपर वह भी 'हरि बोल' की उच्चचनि करने लगा ! इस प्रकार संकीर्तन करते हुए प्रभु केलाखोलवाले श्रीघर भक्तके घरके सामने पहुँचे। भक्त-बरसङ प्रमु उस अकिञ्चन दीन-हीन मक्तके घरमें ग्रस गये। गरीब भक्त एक ओर बैठा हुआ भगवान्के सुमधुर नामीका उब-स्वरसे गायन कर रहा था। प्रभुको देखते ही वह मारे प्रेमके पुलकित हो उठा और जल्दीसे प्रमुके पाद-पद्योमें गिर पड़ा श्रीधरको अपने पैरोंके पास पड़ा देखकर प्रमु उससे प्रेमपूर्वक कहने छगे---'श्रीवास ! हम तुम्हारे घर आये हैं, कुछ विला ओंगे नहीं ?' वेचारा गरीव-कंगाल सोचने लगा—'हाय, प्रमुती ऐसे असमयमें पधारे, कि इस दीन-हीन कंगालके घरमें दो मुझी चवेना भी नहीं। अब प्रमुको क्या खिलाऊँ।' भक्त यह सोच ही रहा था, कि उसके पासके ही फूटे छोहेके पात्रमें रखें हुए पानीको उठाकर प्रमु कहने छगे—'श्रीघर ! तुम सोच क्या रहे हो ! देखते नहीं हो, अमृत मरकर तो चुमने इस पात्रमें ही रख रखा है। यह कहते-कहते प्रमु उस समस्त जलको पान कर गये। श्रीधर रो-रोकर कह रहा या—'प्रमो ! यह जल

शापके योग्य नहीं है, नाय ! इस फूटे पात्रका जल अशुद्ध **है ।**' किन्तु प्रभु कव सुननेवाछे थे । उनके छिये मक्तकी समी वस्तुएँ भुद्ध और परम प्रिय हैं । उनमें योग्यायोग्य और अच्छी बुरीका मेद-भाव नहीं । सभी भक्त श्रीधरके माग्यकी सराहना करने छो और प्रमुकी भक्त-बस्सलताकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छेंग । श्रीधर भी प्रेममें विद्वल होकर पृथ्वीपर गिर पहें । काजी यहाँतक प्रभुके साथ-ही-साथ आया था। अब प्रभुने उससे लौट जानेक लिये कहा। वह प्रमुक्ते प्रति नम्रतापूर्वक प्रणाम करके छीट गया। उस दिनसे उसने ही नहीं, किन्तु उसके सभी वंशके

होगोंने संकीर्तनका विरोध करना छोड़ दिया। नवद्वीपमें अद्या-विध चौंदलों काजीका वंश विद्यमान है । कार्जीके वंशके छोग अभीतक श्रीकृष्ण-संकीर्तनमें योगदान देते हैं | वेटपुकर या श्राह्मण-पुक्तर-स्थानमें अभीतक चाँदखाँ काजीकी समाधि बनी 🛭 हुई है ।

उस महाभागवत सौभाग्यशाली काजीकी समाधिके निकट अब मी जाकर वैष्णवगण वहाँकी घूलिको अपने मस्तकपर चढाकर

अपनेको कृतार्थ मानते हैं। वह प्रेम-दश्य उसकी समाधिके समीप जाते ही, मावुक भक्तोंके हृदयोंमें सजीव होकर ज्यों-का-त्यों ही नृत्य करने चगता है। घन्य है महाप्रमुं गौराङ्गदेवके ऐसे प्रमको, जिसके सामने विरोधी भी नतमस्तक होकर उसकी छत्र-छायामें अपनेको सुखीं वनाते हैं और धन्य है ऐसे महामाग काजीको जिसे मामा कहकर महाप्रमु प्रेमपूर्वक गाडाहिंगन प्रदान करते हैं।

## मन्नोंकी छीलाएँ

तत्तद्भावानुमाधुर्ये धते धीर्यद्पेक्षते। नात्र शास्त्रं न युक्तिञ्च तङ्घोमोत्पत्तिरुक्षणम्॥<sup>®</sup>

प्रकृतिसे परे जो भाव हैं, उन्हें शास्त्रोंमें अचिन्त्य बताया गया है। यहाँ जीवोंकी साधारण प्राकृतिक बुद्धिसे काम नहीं

चलता, उन मावोंमें अपनी युक्ति लड़ाना न्यर्थ-सा ही है। यह तो प्रकृतिके परेके भावोंकी बात है । बहुत-सी प्राकृतिक घटनाएँ

भी ऐसी होती हैं, जिनके सम्बन्धमें मनुष्य ठीक-ठीक कुछ कह

ही नहीं सकता। क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो वही एकमात्र परमात्मा है। मनुष्यकी बुद्धि सीमित और संकुचित है।

जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी, वह उतना ही अधिक सो<sup>द</sup> सकेगा । तर्ककी कसीटीपर कसकर किसी बातकी सत्यता सिद्ध

नहीं हो सकती। किसी बातको किसीने तर्कसे सत्य सिद्ध कर दिया, किन्तु उसीको उससे बड़ा तार्किक एकदम खण्डन कर सकता है । अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कारण है । जिस स्थान

पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गयी, उसे वहाँ वही सत्य और क्ष मसाँके शान्त, दास्य, सस्य, वास्सस्य और मभुर इत रसीं आश्रित माधुर्यके श्रवणसे जिनकी बुद्धि शास्त्रोंकी और युक्तियाँकी

अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ समझना चाहिये कि अक्तको आगवानकी ष्टीलाओंके प्रति क्षेम उत्पन्न होने क्या । अर्थात् रागानुगा भितकी तरपत्ति हो जानेपर शास्त्रवावयोंकी तथा युक्तियोंकी धपेक्षा नहीं रहती।

भक्तीकी लीलाएँ

ठींक मालूम पड़ने लगेगा । रागानुगा भक्तिकी उत्पत्ति हो जाने-पर मनुष्यको अपने इष्टकी छीछाओंके प्रति छोम उत्पन्न हो जाता है। डोमी अपने कार्यके सामने विन्न-बाधाओंकी परवा ही मही करता । यह तो आँख मुँदे चुपचाप बढ़ा ही चलता है ।

भक्तोंकी श्रद्धामें और साधारण छोगोंकी श्रद्धामें आकाश-पाताल-का अन्तर है, भक्तोंको जिन बातोंमें कभी शंकाका ध्यानतक भी नहीं होता, उन्हीं बार्तोंको साधारण छोग ढोंग, पाखण्ड, झुठ अयवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे करते रहें, मक्तोंको इससे क्या ! जब वे शाख और युक्तियोंतककी अपेक्षा नहीं रखते तब साधारण छोगोंकी उपेक्षाकी ही परवा क्यों करने हरे ! महाप्रमुके संकीर्तनके समय भी भक्तोंको बहुत सी अद्भुत घटनाएँ दिखायी देती थीं, जिनमेंसे दो-चार नीचे दी जाती हैं।

एक दिन प्रभुने श्रीवासके घर संकीर्तनके पश्चात् आमकी एक गुरुलीको लेकर ऑगनमें गाड़ दिया । देखते-ही-देखते उसमेंसे अंकुर उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षणमें वह अंकुर

बदकर पूरा वृक्ष बन गया । भक्तोंने आधर्षके सहित उस वृक्ष-को देखा, उसी समय उसपर फल भी दीखने हमे और वे बात-की-बातमें पके हुए-से दौखने छगे । प्रमुने उन सभी फलोंको तोइ लिया और सभी मर्कीको एक-एक बाँट दिया। आर्मो-को देखनेसे ही तबियत प्रसन होती थी, बड़े-बड़े सिंद्रिया-रंगके वे आम मक्तोंके चित्तोंको खतः ही अपनी ओर आकर्पित कर रहे थे। उनमेंसे दिन्य गन्ध निकल रही थी। मक्तोंने उनको प्रमु-

का प्रसाद समझकर प्रेमसे पाया । उन आमोंमें न तो गुउडी थी, न छिल्रका । वस, चारों ओर ओतप्रोतप्रोतभावसे अहुत माधुर्यमय रस-ही-रस भरा था। एक आमके खानेसे ही पेट भर जाता, फिर मक्तोंको अन्य कोई वस्तु खानेकी अपेक्षा नहीं रहती। रहनी भी न चाहिये, जब प्रेम-वाटिकाके सुचतुर माली महाप्रसु गौराङ्गके हाथसे लगाये हुए वृक्षका मक्ति-रससे भरा हुआ आम खा लिया तत्र इन सांसारिक खाद्य-पदायोंकी आवश्यकता ही क्या रहती है है इस प्रकार यह आम्र-महोत्सव श्रीवासके घर बारहों महीने होता था, किन्तु जिसे इस बातका विश्वास नहीं होता, ऐसे अमक्तको उस आम्रके दर्शन मी नहीं होते थे, मिलना तो दूर रहा । आजतक भी नवद्वीपमें एक स्थान आम्रम्ह या आम्रवाटा नामसे प्रसिद्ध होकर उन आमोंका स्मरण दिल रहा है । उन सुन्दर, सुखाद्र और दर्शनीय तथा बिना गुठली-छित्रकाके आमोंके स्मरणसे हमारे तो मुँहमें सचमुचने पानी भर आया ।

एक दिन संकीर्तनके समय मेध आने छगे। आकाशमें बड़े-बड़े बादछ आकर चारों ओर घिर गये। असमयमें आकाश-को मेधाच्छन देखकर मक कुछ मयमीत-से हुए। उन्होंने समध सम्मय है, मेघ हमारे इस संकीर्तनके आनन्दमें विन्न उपस्थित करें। प्रमुने मकांकि मार्बोको समझकर उसी समय एक इंकार मारी। प्रमुकी इंकार सुनते ही मेष इधर-उधर हट गये और आकाश बिल्कुल साफ हो गया। अव एक घटना ऐसी है, जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी क्या अच्छे-अच्छे परमार्थ-मार्गके पथिक भी आश्चर्यचिक्त हो जाउँगे। इस घटनासे पाठकोंको पता चल जायगा कि भगवत्-मिक्तं कितना माधुर्य है। बिसे भगवत्-कृपाका अनुभव होने लगा है, ऐसे अनन्य भक्तके लिये माता-पिता, दारा-पुत्र तथा अन्यान्य सभी बन्धु-बान्धवके प्रति तनिक भी गोह नहीं रह जाता। वह अपने इष्टदेवको ही सर्वस्न समझता है। इष्टदेवकी प्रसक्तामें ही उसे प्रसक्ता है, वह अपने आराध्यदेवकी प्रसक्ताकों निमित्त सवका त्याग कर सकता है। दुष्कर-से-दुष्कर समझे जानेवाले कार्यको प्रसक्तापूर्वक कर सकता है।

एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवासके ऑगनमें प्रेमके सिंहत संकीर्तन कर रहे थे। उस दिन न जाने क्यों, सभी भक्त संकीर्तनमें एक प्रकारके अलीकिक आनन्दका अनुभव करने जो। सभी भक्त नाना वार्षों सिंहत प्रेममें विभोर हुए शरीरकी सिंध सुलाकर नृत्य कर रहे थे। इतनेही में प्रभु भी संकीर्तनमें आकर सिंमिलित हो गये। प्रभुके संकीर्तनमें आ जानेसे भक्तोंका आनन्द और भी अधिक बढ़ने लगा। प्रभु भी सब कुल मूलकर मक्तोंके सिंहत नृत्य करने लगे। प्रभुके पीले-पीले श्रीवास भी एका कर रहे थे। इतनेमें ही एक दासीने घीरेसे आकर श्रीवास को भीतर चलनेका संकेत किया। दासीके संकेतको समझकर श्रीवास मीतर चले गये। भीतर जनका बचा वीमार पढ़ा हुआ या। जनकी ही बच्चेकी सेवा-शुश्रुपामें लगी हुई थी। श्रचीमाता भी

बहाँ उपस्थित थीं। बचेकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी।
श्रीवासने बचेकी छातीपर हाय रखा, फिर उसकी नाही देखी
और अन्तमें उस बचेके मुँहकी ओर देखने छगे। श्रीवासने
पता चछ गया कि बचा अन्तिम साँस के रहा है। बचेकी
ऐसी दशा देखकर घरकी सभी खियाँ धनकाने छगी। श्रीवासनी
उन सबको धेर्य वँधाया और वे उसी तरह बचेके सिरहाने बैठकर
उसके सिरपर हाथ फेरने छगे। थोई। ही देरमें श्रीवासने देखा,

उन सबको धैर्य बँघाया और वे उसी तरह बचेके सिरहान बटका उसके सिरपर हाथ फेरने उमे । थोड़ी ही देरमें श्रीवासने देखा, बचा अब साँस नहीं ले रहा है । उसके प्राण-पखेरू इस नबर शरीरको स्थागकर किसी अज्ञात ठोकमें चले गये हैं। वह देखकर बचेकी माँ और उसकी सभी चाची कदन करने ल्या। हाय! इकड़ीते पुत्रकी मृख्युपर माताको कितना भारी शोक

शरीरको त्यागकर किसी अज्ञात ठोकमें चल गय है। पर देखकर बच्चेकी माँ और उसकी सभी चाची रुदन करने हमी। हाय! इकठौते पुत्रकी मृत्युपर माताको कितना भारी शोक होता है, इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है! माताका हृदय फटने ट्याता है। उसका शरीर नहीं रोता है। किन्तु उसका अन्तःकरण पिघटने ट्याता है, वही पिघट-पियटकर स्मामकों के स्वार्ध स्वत्य हो बहुने ह्याता है। उस समय उसे

शाँसुओं के रूपमें स्वतः ही बहने लगता है। उस समय उसे रोनेसे कौन रोक सकता है! वह बाहरी रुदन तो होता ही नहीं, वह तो अन्तर्ज्ञालाकी ममक होती है, जिससे उसकी नवनीतके समान क्षिण्य हृदय स्वतः ही पिचल उठता है। तरे हुए अपने इकलीत पुत्रको शस्यापर पढ़े देखकर माताका हर्य फटने लगा, वह जोरसे चीत्कार मारकर पृथ्वीपर मूस्तित होकर गिर पड़ी। अपना प्रवीको इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा

घरकी अन्य समी खियोंको रूदन करते देखकर श्रीवास<sup>त्री</sup>

इइताके साथ उन सबको समझाते हुए कहने छने — देखना, खबरदार किसीने साँस भी निकाछी तो फिर खेर नहीं है। देखती नहीं हो, ऑगनमें प्रसु चृत्य कर रहे हैं। उनके आनन्द-में मङ्ग न होना चाहिये। मुझे पुत्रके मर जानेका उतना शोक कमी नहीं हो सकता, जितना प्रयुक्ते आनन्दमें विष्ठ पढ़नेसे होगा। यदि संकीतिनके बीचमें कोई भी रोयी तो मैं अभी गङ्गा- चीमें कुदकर प्राण दे दूँगा। मेरी इस बातको विल्कुङ ठीक समझो।

हाय ! कितनी भारी कठोरता है ! भक्तिदेवी ! तेरे वरणोंमें कोटि-कोटि नगस्कार है । जिस प्रेम और मक्तिमें इतनी मारी क्रिप्यता और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी रह सकती है ! जिसका एकमात्र प्राणोंसे भी प्यारा, नयनोंका तारा, सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करनेवाला इकलीता पुत्र मर गया हो और उसका मृत देह माताके सम्मुख ही पड़ा हो, उस मातासे कहा जाता है कि द ऑसू भी नहीं बहा सकती। जोरसे रोकर अपने हृदयकी ज्वाळाको भी कम नहीं कर सकती। कितना मारी अन्याय है, कैसी निर्दय आज्ञा है ! फितनी भारी कठोरता है ? किन्तु मक्तको अपने इष्टदेवकी प्रसन्ताके निमित्त संय कुछ करना पड़ता है । पति-परायणा वेचारी मालिनीदेवी मन मसोसकर चुप हो गयी । उसने अपनी छातीपर पत्थर रखकर कलेजेको कहा किया। मीतरकी ज्वालाको भीतर ही रोका और भाँसुओंको पोंछकर चुप हो गयी।

पत्तीके चुप हो जानेपर श्रीवास धीरे-धीरे उसे सनहाने टंगे—'इस वधेका इससे वदकर और वड़ा भारी सीमाग्य क्या हो सकता है, जो साक्षात् गौराङ्ग जब ऑगनमें नृत्य कर रहे हैं, तब इसने शारीर-स्थाग किया है। महाप्रमु ही तो सबके हानी हैं। उनकी उपस्थितिमें शरीर-स्थाग करना क्या कम सीमाग्यकी थात है !'

मालिनोदेवी चुपचाप बैठी हुई पतिकी बार्ते सुन रही थी। उसका हृदय फटा-सा जा रहा था। श्रीवासजीने फिर एक बार हृदताके साथ कहा—'सबको समझा देना। प्रमु जबतक दृष्य करते रहें तवतक कोई भी रोने न पाये। प्रमुके आनन्द-रहनें तिनक भी बिन्न पड़ा तो इस लड़केंके साथ ही मेरे इस शरिरक भी अन्त ही समझना।' इतना कहकर श्रीवासजी फिर बाहर

ऑगनमें आ गये और मक्तोंके साथ मिलकर उसी प्रकार दोनें हार्योको ऊपर उठाकर संकीर्तन और मृत्य करने लगे।

चार घड़ी रात्रि बीतनेपर बचेकी मृत्यु हुई थी। शार्षी रात्रिसे कुछ अधिक समयतक मक्तगण उसी प्रकार कीर्तन करते रहे, किन्तु इतनी बड़ी बात और कितनी देरतक छिपी रह सकती है। धीरे-धीरे मर्कोमें यह बात कैलने लगी। एकते दूसरेके कानमें पहुँचती, जो मी मुनता, वहीं कीर्तन बन्द करके चुप हो जाता। इस प्रकार धीरे-धीरे सभी मक्क चुप हो गये।

चुप हा जाता । इस प्रकार धार-धार सभा मक्त चुप हा पा खोल-मरताल आदि समी वाच भी आप-से-आप ही वन्द हो गये। प्रमुने भी चृत्य वन्द कर दिया । इस प्रकार कीर्तनको आप-से आप ही बन्द होते देखकर प्रमु श्रीनासकी ओर देखते हुए कहने छो-'पण्डितजी ! आपके घरमें कोई दुर्घटना तो नहीं हो गयी है ! न जाने क्यों हमारा मन संकीर्तनमें नहीं छग रहा है ! हुदयमें एक प्रकारकी खल्बली-सी हो रही है ।'

अयन्त ही दीन-माबसे श्रीवास पण्डितने कहा--'प्रभो ! जहाँ अप संकीतन कर रहे हों, वहाँ कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है ! सम्पूर्ण दुर्घटनाओं के निवारणकर्ता तो आप ही हैं । आपके सम्मुख मछा दुर्घटना आ ही कैसे सकती है ! आप तो मंग्छस्तर्प हैं । आपकी उपस्थितिमें तो परम मंग्छ-ही-मंगछ होने चाहिये।'

प्रमुने ददताके साथ कहा—'नहीं, ठीक बताइये । मेरा मन व्याकुळ हो रहा है । हृदय आप-से-आप ही निकल पड़ना चाहता है । अवइय ही कोई दुर्घटना घटित हो गयी है ।'

प्रमुक्ते इस प्रकार दढ़ताके साथ पूछनेपर श्रीवास चुप हो गये, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब धीरेसे एक मक्तने कहा-'प्रभो! श्रीवासका इकडीता पुत्र परछोकवासी हो गया है।'

संभ्रमके साथ श्रीवासके मुखकी ओर देखते हुए प्रभुने चौककर कहा—'हैं! क्या कहा! श्रीवासके पुत्रका परछोक-वास! कब हुआ! पण्डितजी आप बतछाते क्यों नहीं! असछी बात क्या है!

श्रीवास फिर भी चुप ही रहे, तब उसी भक्तने फिर <sup>कहा— '</sup>प्रमो ! इस बातको तो ढाई प्रहर<sub>्</sub>होनेको आया। आपके आनन्दमें त्रिप्त होगा, इसीलिये श्रीवास पण्डितने यह भात किसीपर प्रकट नहीं की ।'

इतना सुनते ही प्रमुकी दोनों आँखोंसे अधुओंकी धार बहने छगी। गद्गद-कण्ठसे प्रमुने कहा—'श्रीवास! आपने कान श्रीकृष्णको खरीद लिया। ओहो! इतनी भारी हदता! इकज़ैते मरे पुत्रको भीतर छोड़कर आप उसी प्रेमसे कीर्तन कर रहे हैं। धन्य है आपको भक्तिको और विल्हारी है आपके कृष्ण-प्रेमको। सचमुच आप-जैसे भक्तोंके दर्शनोंसे ही कोटि जन्मोंके पापाँक

क्षय हो जाता है।' यह कहकर प्रमु फ़ट-फ़्टकर रोने छगे।

प्रभुको इस प्रकार रोते देखकर गहर-कण्डसे श्रीवास पण्डितः ने कहा—'प्रमो ! में पुत्र-शोकको तो सहन करनेमें समर्थ हो सकता हूँ, किन्तु आपके रुदनको नहीं सह सकता ! हे सम्पूर्ण प्राणियों के एकमात्र आश्रयदाता ! आप अपने कमठ-नयनोंसे अन्नु बहाकर मेरे हृदयको दुखी न बनाइये । नाय ं मैं क्षापको रोते हुए नहीं देख सकता !

इतनेमें ही कुछ मक मीतर जाकर श्रीवास पण्डितके पृत पुत्रके शरीरको ऑगनमें उठा छाये । प्रमु उसके सिरहाने बैठ गये और अपने कोमल करसे उसका स्पर्श करते हुए जीवित मनुष्पसे जिस प्रकार पृछते हैं उसी प्रकार पृछने छगे—'क्यों जीव! तुम कहाँ हो ! इस शरीरको परित्याग करके क्यों चले गये! उस समय प्रमुके खन्तरङ्ग मक्कोंको मानो स्पष्ट उत्तर दे रहा है। उसने कहा—'प्रमो ! हम तो कर्माधीन हैं। हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका संस्कार था। अब हम बहुत वत्तम स्थानमें हैं और खूब प्रसन्न हैं।'

प्रभुने कहा—'कुछ काल इस शरीरमें और क्यों नहीं रहते !

मानो जीवने उत्तर दिया-- 'प्रमो ! आप सर्वसमर्थ हैं। भाप प्रारव्धको भी मेट सकते हैं, किन्तु हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका भोग था। अब हमारी इस शारीरमें रहनेकी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अब इस जहाँ हैं वहाँ यहाँसे अधिक सुखी हैं।

जीवका ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोगोंका शोक-मोह दूर हो र्गया । तब प्रभुने श्रीवास पण्डितको सान्त्वना देते हुए कहा— 'पण्डितजी । भाष तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्रके साथ इतने ही दिनोंका संस्कार था। अवतक आप इस एकको ही भएना पुत्र समझते थे। अब हम और श्रीपाद नित्सानन्द आपके दोनों ही पुत्र हुए। आजसे हम दोनोंको आप अपने संगे पुत्र ही समझें।' प्रमुकी ऐसी बात सुनकर श्रीवास प्रेमके कारण विद्वल हो गये और उनकी आँखोंमेंसे प्रेमाश्र बहने लगे। इसके अनन्तर मर्कोने उस मृत शरीरका विधिवत् संस्कार किया। भोहो ! कितना ऊँचा आदर्श है ! इकटौते पुत्रके मर

३६८ श्रीश्रीचतन्य-चारतावली २

जानेपर भी जिनके शरीरको संताप—पीड़ा नहीं हो सकती, क्या वे संसारी मनुष्य कहे जा सकते हैं ! क्या उनकी तुरुना

मायावद् जीवके साय की जा सकती है ! सचमुवमें वे श्याम् सुन्दरके सदाके सुहद् और सखा हैं। ऐसे मगवान् के प्राण्यारे भक्तोंको संताप कहाँ ! जिनका मन-मधुप उस मुरुगिमोहरके सुखरूपी कमळकी मकरन्द-मधुरिमाका पान कर चुका है उसे फिर संसारी संतापरूपी बन-बीयिवॉमें व्यर्थ चूमनेसे क्या छाम! बह तो उस अपने प्यारेकी प्रम-बाटिकामें विचरण करता इआ सदा आनन्दका रसाखादन करनेमें ही मस्त बना रहेगा। श्रीमद्रागवतमें हिर नामक योगेसरने ठीक ही कहा है— भगयत उठविकमांक्रिशाखा-

नखमणिचिन्द्रिकया निरस्ततापे।

हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र ह्वोदितेऽर्कतापः॥

(१९ । २ । ५१) अर्थात् भगवत्-सेवासे परम सुख विलनेके कारण, वन

भगवान्से अरुण कोमल चरणारिवन्दोंके मणियोंके समान चमकीले नखोंकी चन्द्रमांके समान चीतल किरणोंकी कान्तिसे एक बार जिसके हृदयके सम्पूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे भक्तके हृदयमें संसारी सुखोंके वियोगजन्य दुःख-संतापकी स्थिति हो ही कैसे सकती है! जिस प्रकार राजिमें चन्द्रमाके उदय होनेपर स्पैका ताप किश्विन्मात्र भी नहीं रहता, उसी प्रकार मगवर इपाके होनेपर संसारी तापोंका अलन्तामान हो जाता है। इस प्रकार भक्तोंकी सभी छीछाएँ अचिन्त्य हैं, वे मनुस्यकी दुद्धिक बाहरकी वार्ते हैं। जिनके ऊपर भगवत्-कृपा होती है, जेन्हें भगवान् ही अपना कहकर वरण कर छेते हैं, उन्हींकी किसी महापुरुपके प्रति भगवत्-मावना होती है और वे ही उस

क्ति नहीं क्षेत्र प्रात भागवन्त्राचना होता है जार ये हा उत्त अनिर्ववनीय आनन्दके रसास्त्रादनके अधिकारी भी वन सकते हैं। प्रसुक्ती समी छीछामें प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता या, क्योंकि वे प्रेमकी सजीव-साकार मूर्ति ही थे।

शुक्रास्तर महाचारी प्रमुक अनत्य मक्तोंमेंसे ये । वे कभीकभी ऐसा अनुभन करते थे, कि प्रमुक्ती हमारे ऊपर जैसी होनी
चाहिये मैसी कृपा नहीं है । उनके मनीगत भावको समझकर प्रमुने
एक दिन उनसे कहा— 'महाचारीजी । कल हम तुम्हारे ही यहाँ
भीजन करेंगे, हमारे लिये और श्रीपाद नित्यानम्दके लिये तुम ही
कल मोजन बना रखना ।' महाचारीजीको इस बातसे हर्प भी
अस्यिधिक हुआ और साथ ही दु:ख भी । हर्प तो इसलिये
हुआ कि प्रमुने हमें भी अपनी सेवाके योग्य समझा और दु:ख
इसलिये हुआ कि प्रमु कुलीन माहाण हैं, वे हमारे सिकुकके
हापका भात कैसे खाउँगे ? इसीलिये उन्होंने दीनभावसे कहा—
'प्रमो । हम ती मिह्नुक हैं, आपको मोजन करानेके योग्य नहीं
हैं। नाप ! हम इतनी कृपाके सर्वया अयोग्य हैं।'

प्रभुने आप्रहके साथ कहा—'तुम चाहे सत्नो, चाहे मत मानो, हम तो कल तुम्हारे ही वहाँ खाउँगे। वैसे न दोगे, तो तुम्हारी पालीमेसे लीनकर खायँगे।' यह सुनकर ब्रह्मचारीजी बहे २४ असमञ्जसमें पढ़े। उन्होंने और भी दो-चार अन्तरङ्ग भर्कोसेस्स सम्यन्यमें पूछा। मर्कोने कहा—'प्रेममें नेम कैसा? प्रमुके विषे कोई नियम नहीं है। वे अनन्य मर्कोने तो जुँठे अन्नको खाकर भी वहें प्रसन्य होते हैं, आप प्रेमपूर्वक मात बनाकर प्रमुक्ती खिलाइये।'

भक्तोंकी सम्मति मानकर दूसरे दिन श्रह्मचारीजीने वर्षी पवित्रताके साथ खान-सन्थ्या-बन्दनादि करके प्रभुक्ते छिये भोजन

वनाया । इतनेमें ही नित्यानन्द्रजीके साय गंगारतान करके प्रमु भा गये । प्रमुने नित्यानन्द्रजीके साय वहे ही प्रेमसे मोजन पाया। भोजन करते-करते आप कहते जाते थे—इतने दिनोंसे दान, भात और शाक खाते रहे हैं, किन्तु आजके-जैसा खादिष्ट भोजन हमने जीवनभरमें कभी मही पाया । चावन कितने स्वादिष्ट हैं। कहाखोल कितना बढ़िया बना है। इस प्रकार प्रशंसा करते-करते दोनोंने भोजन समाप्त किया । महाचारीजीने मिक-माबसे दोनोंके हाप घुलाये। खा-पीकर दोनों ही महाचारीजीकी कुटियाकी एत-पर सी गये।

रही थी। नित्यानन्दजीके सहित प्रमु वहाँ आसन विद्याकर हेट गये। विजय आखरिया नामका एक मक्त प्रमुके समीप ही हेटे इए थे। विजयकृष्ण जातिके कायस्य ये। वे पुस्तकें टिरानेकी

श्रसचारीजीकी कुटिया बिल्कुल गंगाजीके तटपर ही थीं। छतपर गंगाजीके शीतल कर्णोंसे मिली हुई ठण्डी-ठण्डी वायु का काम करते थे । उस समय छापेखाने तो ये ही नहीं । सभी पुस्तकें हायसे ही लिखी जाती थीं। जिनका लेख सुन्दर होता, वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन-निर्वोद्द करते थे। 'विजय भी पुस्तकें ही लिखा करते थे। प्रभुके प्रति इनकें हृदयमें बड़ी मिक थी। प्रमु भी अत्यधिक प्यार करते थे। इन्होंने प्रमुकी बहुत-सी पुस्तकें लिखी थीं । सोते-ही-सोते इन्हें एक दिव्य हाय दिखायी देने लगा । वह हाय चिन्मय या, उसकी उँगलियोंमें माँति-माँतिके दिव्य रत दिखायी दे रहे थे। आखरियाको उस चिन्मय इसाके दर्शनसे परम कुर्हछ इका। वह उठकर चारी ओर देखने छगे। तब भी उन्हें वह हाथ ज्यों-का-स्यों ही प्रतीत होने लगा। यह उस अद्भूत रूप-लावण्ययुक्त दिन्य हस्तके दर्शनसे पागळ-से हो गये। प्रभुने हँसकर पूछा--- 'विजय! क्या वात है ! क्यों इधर-उधर देख रहे हो ! कोई अद्मुत वस्तु दिखायी दे रही है क्या ? शुक्राम्बर महाचारी बड़े भगवत्-भक्त हैं, इनके यहाँ श्रीकृष्ण सदा सशरीर विराजते हैं । तुम्हें उन्होंके तो दरीन नहीं हो रहे हैं ?' प्रमुकी बात सुनकर विजयने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । उत्तर दें भी तो कहाँसे ! उन्हें तो अपने शरीरतकका होश नहीं या, प्रमुकी वार्ते सुनकर वह पागलोंकी भौति कमी तो हँसते, कमी रोते और कभी आप ही बद्बदाने रुगते । महाचारीजी तथा नित्यानन्दजीने भी सठकर उनकी ऐसी दशा देखी। वे समझ गये, प्रमुकी इनके ऊपर कृपा हो गयी है। इस प्रकार निजय सात दिनतक इसी तरह पागजोंकी-सी चेष्टाएँ करते रहें। उन्हें शरीरका कुछ भी झान नहीं था। न तो कुछ खाते पीते ही थे और न रात्रिमें सोते ही थे। पागठोंकी तरह सदा रोते ही रहते और कामी-कामी जोरोंसे हँसने भी छाते। सात दिनके बाद उन्हें बाह्य झान हुआ। तब उन्होंने अन्तरङ्ग भर्को-पर यह बात प्रकट की।

इसी प्रकार श्रीवास पण्डितके घर एक दर्जी रहता था।
निरमित कीर्तन सुनते-सुनते उसकी कीर्तनमें तथा महाग्रस्ते
चरणोंमें प्रगाद भक्ति हो गयी। प्रमु जब भी उधरसे निकडते
तभी वह भक्ति-मान-सहित उन्हें प्रणाम करता। एक दिन उसे
भी प्रमुके दिन्य-रूपके दर्शन हुए। उस अलीकिक रूपके दर्शन
करके वह मुसलमान दर्जी कृतकृत्य हो गया और पागलेंकी तरह
बाजारमें कई दिनतक 'देखा है' 'देखा है' कहकर चिल्लात किरा।
इस प्रकार प्रमु अपने अन्तरङ्ग भक्तोम भाँति-माँतिकी प्रमलीलाएँ करते रहे। उनके शरायान भक्तोम ही उनके ऐसे

ऐसे रूपोंके दर्शन होते थे। अन्य साधारण लोगोंकी दृष्टिमें तो वे निमाई पण्डित ही थे। बहुतोंकी दृष्टिमें तो ढोंगी भी थे। यपि जनका न तो किसीसे विशेष रागधा, न द्रेष! तो भी जो एकदम उन्होंके बन जाते, उन्हें उनके दिल्य-दिल्य रूपोंके दर्शन होने लगते। मगवान्के सन्यन्थमें भी यही बात कही जाती है, कि मगवान्के लिये सभी समान हैं, प्राणीमात्रपर वे रूपा करते हैं, किन्तु जो सबका आश्रय खागकर एकदम उन्ही- का पड़ा पक्क लेते हैं, उनकी वे सम्पूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जैसे कल्पवृक्ष सबके लिये समानरूपसे सुख देन-षाला होता है, किन्तु मनोवाञ्छित फल तो वह उन्हीं लोगोंको प्रदान करता है, जो उसके नीचे बैठकर उन फलोंका चिन्तन करते हैं। चाहे उसके निकट ही घर बनाकर क्यों न रहो, जबतक उसकी छन्न-छावामें प्रवेश न करोंगे, जबतक उसके मूल्में बैठकर चिन्तन न करोंगे, तबनक अमीट बस्तुकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रमुके पाद-पर्बोका आश्रय लेनेपर ही उसकी इपाके हम अधिकारी वन सकते हैं। \*



अन सस्य कश्चिद्वितः सुद्धसमी

ज्ञामियो द्वैष्य उरोध्य एव वा ।
तथापि मक्तान् भवते वथा तथा

सुरद्धमी यहदुपाश्चितोऽभँदः ॥

(शीमहा० ५० १०। १८। १२)

## नवानुराग और गोपी-भाव

ष्मचिदुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते

अस्पन्द्रमणयानन्द्रसिलिळामोलितेक्षणः ॥ आसीनः पर्यटक्षश्रष्ठ्यानः प्रपिवन् श्रुवन्। नानुसंथच पतानि गोविन्दपरिरम्भितः॥\* (सीमद्रा० ७। १४) १३, १०)

महाप्रमु जबसे गयासे छौटकर आये थे, तभीसे सदा प्रेममें

संस्पर्शनिर्द्धतः।

छके से, बाह्य झानशून्य-से तथा वेद्विवि-से बने रहते थे, किर्छ मक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमें उन्हें अरयधिक आनन्द आता । कीर्तनमें वे सब कुछ भूछ जाते । जहाँ उनके कानोंमें संकीर्तन की सुमधुर ष्विन सुनायी पड़ी कि उनका मन उन्मत्त होकर प्रत्य करने छगता । संकीर्तनके बाबोंको सुनते ही उनके रोम-

क भगवत्-जनुरागमें विभीर हुए महाद्विकी अवस्थाका वर्णन करते हैं—'वे कभी-कभी भगवत्-रवरूपमें तन्मय हो जानेके कारण उसी भगवमें निममसे हो जाते थे, उनका सम्यूप्ण वरीर रोमाक्षित ही उदता था। अच्छ प्रेमके कारण उत्थाब हुए भौताहुं जो कारण उनके मेंग्र कुछ शुँद-से जाते थे, ऐसा अवस्थामें वे किसीसे भी कुछ न बोकहर एकान्तमें सुपचाप वेंडे रहते थे। बेडते हुए, खाते हुए, प्रमेंत हुए, सोते हुए, जलपीते हुए और संलाप तथा भाषण करते हुए, मोजन और आसनादि भीग्य पदायोक उपभोगके समय उन्हें अपने गुण-रोपांका भी प्यान नहीं रहता था, वर्षोंकि गोविन्दने उन्हें अपनेमें आयन्त ही स्वस्थीन कर किया था। रोम खिल जाते और वे भावावेशमें आकर रात्रिमर अखण्ड रात्य करते रहते । न शरीरकी सुधि और न वाहरी जगत्का बोध; सस, उनका शरीर यन्त्रकी तरह घूमता रहता । इससे भक्तेंक भी आनन्दका पारावार नहीं रहता । वे भी प्रभुक्ते सुखकारी मधुर मृत्यके साथ माचने लगते । इस प्रकार बारह-तेरह महीने-तक प्रमु बरावर भक्तेंको लेकर कथा-कीर्तनमें काल्यापन करते रहे ।

काजीके उद्धारके अनन्तर प्रमुकी प्रकृतिमें एकदम परि-चर्तन दिखायी देने छगा। अब उनका चिच संकीर्तनमें नहीं छगता था। अक हो मिछकर कीर्तन किया करते थे। प्रमु संकीर्तनमें सम्मिछित भी नहीं होते थे। कभी-कभी बैसे ही संकीर्तनके शीचमें चछे आते और कभी-कभी भक्तोंके आगृहते कीर्तन करने भी छगते, किन्तु अब उनका मन किसी दूसरी ही सस्तुक्ष छिये तहपता रहता था। उस तहपनके सम्मुख उनका मन संकीर्तनकी ताल-स्वरके सहित जुरुय करनेके लिये साफ इन्कार कर देता था।

अब प्रश्न पहिलेकी तरह मर्कोंके साथ घुल-घुलकर प्रेमकी बातें नहीं किया करते। अब तो उनकी विचित्र दशा थी। कभी तो वे अपने आप ही रूदन करने लगते और कभी स्वयं ही खिलखिलकर इस पड़ते। कभी रोते-रोते कहने लगते—

हे नाथ हे रमानाथ वजनाथार्तिनाशन।

मप्रमुद्धर गीविन्द गोकुळं खूजिनाणेवे॥
(श्रीमदा० १०)

## श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

३७६

हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे त्रजनाथ ! हे गोविन्द ! दु:ख-सागरमें इवे हुए इस बजका तुम्हीं उद्धार करो । हे दीनानाथ ! हे दु:खितोंके एकमात्र आश्रय ! हमारी रक्षा करो ।

कभी राधा-भावमें भावित होकर रुदन करने छगते। कभी एकान्तमें अपने कोमछ करोछको। हथेछीपर् रखकर अन्यमनस्क भावसे अञ्च ही बहाते रहते। कभी राधा-भावमें आप कहने

लगते—'हे कृष्ण ! तुम इतने निष्ठुर हो, मैं नहीं जानती थी। मैं रासमें तुम्हारी मीठी-मीठी बातोंसे छली गयी। मुझ भोली-माली अबलाको तुम इस प्रकार घोखा दोगे, इसका मुझे क्या पता था? हाय! मेरी बुद्धिपर तब न जाने क्यों पत्यर पड़ गये कि मैं

द्वम्हारी उन भीठी-मीठी बार्तोमें आ गयी। कहाँ द्वम अखिड ऐसर्वर्षके खामी और कहाँ मैं एक बनमें रहनेवाले खालकी लड़की। द्वमसे अनजानमें केह किया। हा प्राणनाथ! ये प्राण तो तुम्हारे ही अर्पण हो चुके हैं। ये तो सदा दुम्हारे ही साथ रहेंगे, किर यह शारीर चाहे कहीं भी पड़ा रहे। प्यारे! द्वम कोमल हदयके

हो, सरस हो, सरङ हो, सुन्दर हो, फिर तुम भेरे लिये कठीर हृदयके निष्ठुर और वक्त स्वमाववाले क्यों बन गये हो ! मुक्ते

इस प्रकारकी विरह-बेदना पहुँचानेमें तुन्हें क्या मजा मिलता है !' इस प्रकार घण्टों प्रलाप करते रहते । कभी अकूर इन्दावनमें श्रीकृष्णको लेनेके लिये आये हैं और गोपियाँ मगत्रान्के विरहमें रुदन कर रही हैं | इसी मावको स्मरण करके आप गोपी-मावसे कहने लगते—'हा देव ! तने क्या किया ! हमारे प्राणप्यारे, हमारे सम्पूर्ण त्रजके दुलारे मनमोहनको त् हमसे पृथक् क्यों कर रहा है ? ओ निर्दयी विधाता ! तेरी इस खोटी बुद्धिको बार-बार धिकार है, जो त् इस प्रकार प्रेमियोंको मिलाकर फिर उन्हें विरह-सागरमें डुवा-हुवाकर बुरी तरहसे तड़-पाता रहता है । हाय ! व्यारे कृष्ण ! अब चले ही जायँगे क्या है क्या अब यह मुरलीकी मनोहर तान सुननेको न मिलेगी ? क्या अब उस पीताम्बरकी छटा दिखायी न पहेगी ! क्या अब मोहनके मनोहर मुखको देखका हम सम्पूर्ण दिनके दुःख-सन्तापोंको न मुला सर्वेगी ! क्या अब कृष्ण हमारे घरमें माखन खाने न आवेंगे ! क्या अब साँवरेकी सलोगी स्रतको देखकर धुलके सागरमें भानन्दकी डुविकयाँ न लगा सकेगी ! यह ऋरकर्मा अकृर कहाँसे आ गया ! इसका ऐसा उल्टा नाम किसने रख दिया । जो इमसे इमारे प्राणध्यारेको अलग करेगा, उसे अऋर कौन कह सकता है ! वह तो महाकृर है । या यह सब विधाताकी ही भूरता है । बेचारे अभूरका इसमें क्या दोष !' ऐसा कह-कहकर वे

कभी श्रीहण्यके मावर्षे होकर गोर्पोके साथ बजकी छीछाओं-का अनुकरण करने उगते। कभी प्रहादके आवेशमें आकर दैव्य-गञ्जोंको शिक्षा देनेका अनुकरण करके पासमें बैठे हुए मर्जोंको मगत्रज्ञाम-स्मरण और कीर्तनका अपदेश करने उगते। कभी श्रवका स्मरण करके उन्हींके मावर्में एक पैरसे खड़े होकर तपस्या-सी करने उगते। किर कभी विरक्षिणीकी दशाका अभिनय

जोरोंसे चिल्लाने छगते ।

३७८ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

करने छगते । एकदम उदास वन जाते । हार्षोके नर्जोसे पृथिवीको कुरेदने छगते । शचीमाता इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ी दुखी होतीं। वे पुत्रकी मङ्गळकामनाके निर्मित्त सभी देवी-देवताओंकी पूजा करतीं। इसे कोई रोग समझकर वैचोंसे परामर्श करती । मकोंसे अत्यन्त ही दीन-मात्रसे कहतीं—'न जाने निमाईको क्या हो गया है, अब वह पहिलेकी माँति कीर्तन भी नहीं करता और न किसीसे हँसता-बोलता ही है। उसे हो क्या

गया ! द्वाम छोग उसका इछाज क्यों नहीं कराते ! किसी वैद्यको दिखाओ ।'

केवारे मक्त भोळी-माळी माताकी इन सीधी-सरळ माठुकेइसे सनी इर्ह बातोंको सुनकर हँसने छगते । वे मन-ही-मन
कहते—'जगत्की चिकित्सा तो ये करते हैं । इनकी चिकित्सा
कीन कर सकता है ? इनको रोगकी दवा तो आजतक किसी
वैद्यन बनायी ही नहीं और न कोई संसारी वैद्य बना ही सकता
है । इनकी ये ही जानते हैं । साँविष्ट्या ही इनकी नाई। एकदेगा
तव ये हँसने छगेंगे।' वे माताको भाँति-माँतिसे समझते, किन्द्र

माताकी समझमें एक भी बात नहीं आती । वह सदा क्षधीर-सी

एक दिन महाप्रमु भावावेशमें जोरोंसे 'गोपी' 'गोपी' कह-कर रुदन कर रहे थे । वे गोपी-भावमें ऐसे विमोर हुए कि उनके मुखसे 'गोपी' 'गोपी' इस शब्दके बतिरिक्त कोई दूसरा शब्द निकलता ही नहीं था । उसी समय एक प्रतिष्ठित छात्र इनके

ही बनी रहतीं।

समीप इनके दर्शनके लिये आये । वे महाप्रभुके साथ कुछ कालतक पढ़े भी थे। वैसे तो शालीय विचामें पूर्ण पारंगत पण्डित समग्ने जाते थे, किन्तु मिक-मावमें कोरे थे। प्रेम-मार्गका उन्हें पता नहीं पा। प्रमु तो उस समय बाह्य-डान-शून्य थे, उन्हें भावावेशों पता ही नहीं या, कि कीन हमारे पास आपा और हमारे पाससे उठ गया। उन विचामिमानी छात्रने महाप्रमुक्ती ऐसी अवस्था देखकर कुछ गर्वित मावसे कहा— 'पण्डित होकर आप यह क्या अशालीय व्यवहार कर रहे हैं हैं 'गोपी-गोपी' कहनेसे क्या जात ही श्रीर शालकी मर्यादा भी मंग न हो।'

महाप्रमुक्तो उस समय कुछ भी पता नहीं था, कि यह कीन है। मात्रावेशमें उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धवके समान स्थामसुन्दरका सखा है और हमें घोखेंमें डाङनेके छिये आपा है। इससे प्रभुको उसके ऊपर कोष जा गया और एकं बहा-सा बाँस छेकर उसके पीछ भारनेके छिये दौड़े। विधा-मिमानी छात्र महाशय अपना सभी शाक्षीय-ज्ञान भूछ गये और अपनी जान बचाकर यहाँसे भागे। महाप्रमु भी उनके पीछे-ही-पीछे उन्हें पकड़नेके छिये दौड़े। प्रहारके मयसे छात्र महोदय मुट्ठी बाँध-कर मागे। कन्धेपरका दुपटा गिर गया। बगलमेंसे पोधी निकल पड़ी। हाँग्वे और चिछाते हुए वे जोरोंसे मागे जा रहे थे। छोग उन्हें इस प्रकार भागते देखकर आइचर्यके साथ उनसे भागनेका कारण पूछते, कोई इनकी ऐसी दशा देखकर ठहाका

## ३८० श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

मारकर हँसने छगते, किन्तु ये किसीकी कुछ सुनते ही नहीं थे। इन्हें अपनी जानके छाठे पड़े हुए थे। 'जान बची छाखों पाये, मियाँ बुद्धू अपने घर आये।'

प्रमुको इस प्रकार इन छात्र महाशयके पीछे दौहते देखकर भक्तोंने उन्हें पकड़ लिया । प्रमु उसी भावमें मूर्डित होकर गिर पढ़े । विद्यार्था महोदयने बहुत दूर भागनेके अनन्तर पीछे फिर-कर देखा। जब उन्होंने प्रमुक्ते अपने पीछे आते हुए नहीं देखा तब

वे खड़े हो गये। उनकी साँसें जोरोंसे चल रही थीं। सम्पूर्ण शरीर पसीनेसे ल्यपय हो रहा या। अंग-प्रसंगसे पसीनेकी धारें-सी वह रही थीं, लोगोंने उनकी ऐसी दशा देखकर उनसे माँति-माँतिक प्रश्न करने आरम्भ कर दिये। किन्तु ये प्रश्नोंका उत्तर क्या देते! इनकी तो साँस फूली हुई थी। मुखमेंसे बात ही नहीं

निकल सकती थी । कुछ लोगोंने दयाई होकर इन्हें पंला हाटा और योदा ठण्डा पानी पिलाया । प.नी पीनेपर इन्हें कुछ होता हुआ । सॉर्से भी ठीक-ठीक चलने लगी । तब एकने

पूछा—'महाराय ! आपकी ऐसी दशा वर्षो हुई ! किसने आपको ऐसी तादना दी !' उन्होंने अपने हदमकी द्वेपाग्निको उनव्यते हुए कशा—'अनी, क्या बनाऊँ ! हमने सुना या, कि जनकाय निश्चक व्यक्ता निर्मा

क्या बनाऊ ! हमने सुना था, कि जगन्नाय निश्रका खबका निर्मा बड़ा मक बन गया है। यह पड़िले हमारे साथ पढ़ना था। हमने सोचा—-'चटो, यह मक बन गया है, हो उनके दर्शन ही मुद्र आये। इसीडिये हम उसके दर्शन बदने गये थे, किंटी यह मक्ति क्या जाने ? हमने देखा वह अशाखीय पद्धतिसे 'गोपी-गोपी' चिछा रहा है।' हमने कहा— 'माई, तुम पढेिलंबे होकर ऐसा शाखनिरुद्ध काम क्यों कर रहे हो।' बस, 
इतनेपर ही उसने आव गिना न ताव छट्ट छेकर जंगिलयोंकी 
तरह हमारे ऊपर टूट पड़ा। यदि हम जान छेकर वहाँसे भागते 
महीं, तो वह तो हमारा वहीं काम तमाम कर डाळता। इसीका 
नाम मिक्त है! इसका नाम तो क्रूरता है। क्रूर हिंसक व्याध 
ही ऐसा व्यवहार करते हैं। मक्त तो अहिंसाप्रिय, शान्त और 
प्राणीमात्रपर दया करनेवाले होते हैं।'

उनके मुखसे ऐसी बातें सुनकर कुछ हँसनेवाछ तो धीरेसे कहने छने — 'पण्डितजी, योद्धा-सा और भी उपदेश क्यों नहीं किया !' कुछ हँसते हुए कहते — 'पण्डितजी, उपदेशकी दक्षिणा तो वहीं सद्दा निछी । घाटेमें रहे । क्यों ठीक है न ! चछो, खैर हुई वच आये । अब सवा रुपयेका प्रसाद ज़कर बाँठना ।'

कुछ ईम्पी रखनेवाछे खछ पुरुष अपनी छिपी हुई ईम्पीको प्रकट करते हुए कहने छो— 'ये दुष्ट और कोई सला काम योचे ही करेंगे ! बस, साधु माहाणोपर प्रहार करना ही तो इन्होंने सीखा है। गिनमें तो छिप-छिपकर न जाने क्या-क्या करते रहते हैं और दिनमें साधु-माहाणोको त्रास पहुँचाते हैं। यही इनकी मिक्क है। पण्डितजी ! तुम्हारे हाथ नहीं हैं क्या ! उनके साथ दस-वीस बुद्धिहीन मक्क हैं तो तुम्हारे कहनेमें हनारों विवायी हैं। एक बार इन सबकी अच्छी

३८२

तरहसे मरम्मत क्यों नहीं करा देते। वस, तब ये सब कीर्तन-फीर्तन भूछ आयँगे। जबतक इनकी नसें ढीळी न होंगी तबतक ये होशमें नहीं आर्वेगे।

गुरसेमें दुर्वासा बने हुए उन विद्याभिमानी छात्र महाशयने

गर्जकर कहा—'मेरे कहनेमें हजारों छात्र हैं। मेरे ऑखके इशारेसे ही इन मर्कोमेंसे किसीकी भी इड़ीतक देखनेको न मिलेगी। आपछोग कल ही देखें, इसका परिणाम क्या होता है। कल वन्तुओंको माध्यम पढ़ जायगा, कि ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करनेवालेकी क्या दशा होती है ?

करनगलकी क्या दशा होती है !!

इस प्रकार ने महाशय बहनदाते हुए अपनी छात्र-मण्डलीमें
पहुँचें । छात्र तो पहिलेसे ही महाप्रमुक्त उत्कर्यको न सह सकनेके कारण उनसे जले-मुने नैठे थे । उनके लिये महाप्रमुक्त इतना बढ़ता हुआ यश असहनीय था । उनके हृदयमें महाप्रमुक्ती देशन्यापी कीर्तिके कारण डाह उत्पन्न हो गयी थी । अब इतने बढ़े योग्य निधार्थिके उत्पर प्रहारकी बात सुनकर प्रायः हुए

स्वभावके बहुतसे छात्र एकदम उत्तेजित हो उठे और उसी समय महाप्रमुक्ते ऊपर प्रहार करने जानेके लिये उचत हो गये। कुछ समझदार छात्रोंने कहा—'भाई, इतनी जल्दी करनेकी कौन-सी यात है, इनपर प्रहार भी नहीं हुआ है। दो-चार दिन और देख लो। यदि उनका सचमुचमें ऐसा ही व्यवहार रहा और

देख छा । यदि उनका सचमुचम एसा हा व्यवहार रहा जार अवसे आगे किसी अन्य छात्रपर इस प्रकार प्रहार किया तर प्रमलोगोंको प्रहारका उत्तर प्रहारसे देना चाहिये । अभी रगनी शीमता नहीं करनी चाहिये।' इस प्रकार उस समय तो छात्र शान्त हो गये। किन्तु उनके प्रभुके प्रति विदेषके भाव वदते ही गये। कुछ दुष्ट्युद्धिके मायापुर-निवासी ब्राह्मण भी छात्रोंके साथ मिछ गये। इस प्रकार प्रभुके विरुद्ध एक प्रकारका यहा मारी दछ ही बन गया।

मावावेशके अनन्तर प्रमुक्तो सभी वार्ते मादम हुई । इससे उन्हें अपार दुःख हुआ । ये घर-वार तथा इष्ट-मित्र और अपने साथी मक्तोंसे पहिलेसे ही उदासीन थे । इस घटनासे उनकी उदासी और भी अधिक बढ़ गयी । अब उन्हें संकीर्तनके कारण फैंडी हुई अपनी देशव्यापी कीर्ति काटनेके छिये दीइती हुई-सी दिखायी देने छती । उन्हें घर-बार, कुटुन्य-परिवार तथा धर्मपक्ती और मातासे एकदम विराग हो गया । उनका मन-मधुप अब घरी हुई सुगन्धित वाटिकाको छोड़कर खुडी वायुमें खच्छन्दताके साथ जंगडोंकी कँटीडी झाड़ियोंके उत्पर विचरण करनेके छिये वासुकता प्रकट करने छगा । वे जीवोंके कल्याणके निमित्त घर-वारको छोड़कर सन्यासी बननेकी बात सोचने छो ।



# संन्याससे पूर्व

तत् साषु मन्येऽसुरघयं देहिनां सदा समुद्धिप्रधियामसद्द्रश्रहात्। हित्वात्मपातं गृहमन्धकृपं वनं गतो यद्द हरिमाश्रयेत॥% (श्रीसद्धाः १ । ५ । ५ )

महाप्रमुका मन अब महान् स्वागके लिये तहपने लगा। उनके हृदयमें वैराग्यकी हिलोरें-सी मारने लगी। यथाप महाप्रमुकी घरमें भी कोई बन्धन नहीं था, यहाँ रहकर वे लाखों नर-नारियों-का कल्याण कर रहे थे। किन्तु इतनेसे ही वे सन्तुष्ट होनेवाले नहीं थे। उन्हें तो मगवमामको विश्वल्यापी वृत्राना था, फिर वे अपने-को नवद्वीपका ही बनाकर और किसी, एक पत्नीका ही पति बनाकर कैसे रख सकते थे। वे तो सम्पूर्ण विश्वकी विभूति थे।

क्ष दिरण्यकशिपुके यह पुलनेपर कि वेटा, तुन्हारे मतमें सबसे श्रेष्ठ कार्य कीन-सा है, प्रष्टुार्यकी कहते हैं—हि असुरंकि अधीवर प्रत्य पिदाजी ! मैं तो इसे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ कि 'अहंता और ममता' अर्थात् में ऐसा हूँ, यह चीजें मेरी हैं इस मिप्यामिमानके कारण जिनकी सुद्धि सदा उद्विश रहती है और जिस परमें रहकर सदा प्राणी मोहमें ही फैंसा रहता है, उस अन्यकृषके समान गृहको खान कर प्रकासमें नाकर श्रीहरिके चरखोंक प्रत्य करनव किया आप । मेरे मतमें तो इससे श्रेष्ट और सुख भी नहीं है 1°

भगश्रद्धक्तमात्रके वे पूजनीय तथा वन्दनीय ये। ऐसी दशामें उनका नवदीयमें ही रहना असम्भव था।

उनका नवदीयमं ही रहना असम्भव था।

संसारी सुख, घन-सम्पत्ति और कीर्ति ये पूर्वजनमके भाग्यसे
ही मिलते हैं। जिसके भाग्यमें घन अथवा कीर्ति नहीं होती,
वह चाहे किलना भी परिश्रम क्यों न करे, कितने भी अच्छेअच्छे भावींका प्रचार उसके हारा क्यों न हो उसे धन या कीर्ति
मिल ही नहीं सकती। राजा युद्धमें शायद ही कभी छड़ने जाता
है, नहीं तो घरमें ही बैठा रहता है। सेनामें बड़े-बड़े पीर योद्धा
साहस और शर्वारताके साथ युद्ध करते हैं। प्राणोंकी बाजी

लगाकर लाखी एक-से-एक बढ़कर पराक्षम दिखाते हुए शत्रुके दौरोंको खद्दा करते हैं, किन्तु जनकी श्रवीरताका किसीको पता ही नहीं लगता। विजयका सुयश घरमें बैठे हुए राजाको ही प्राप्त होता है। एक चर्मकारका परिवार दिनभर काम करता है। उसके छोटेसे बखेसे लेकर बढ़े-मूदे, की पुरुष दिम-रात्रि काममें

ही छुटे रहते हैं, फिर भी उन्हें खानेको पूरा नहीं पहता। इसके विपरित दूसरा महाजन परूपसे नीचे भी जब उत्तरता है, तो बहुत से सेवक उसके आगे-आगे विद्याना विख्यते हुए चटते हैं। उसके मुनीम दिन-रात्रि परिश्रम करते हैं, उन्होंके हारा उसे हजारों रुपये रोजकी आगदनी है। किन्तु उन मुनीमोंको महीनेमें गिने हुए पन्दह-बीस रुपये ही मिटते हैं। उस

सब आमदनीका खामी वह कुछ ने करनेवाला महाजन ही समझा जाता है। इसलिये किसीके धन अपवा बढ़ती हुई कीर्तिको देखकर कभी इस प्रकारका द्वेप नहीं करना चाहिये कि हम इससे बदकर काम करते हैं तब भी हमारा इतना नाम क्यों नहीं होता ! यह तो अपने-अपने भाग्यकी बात है । तुम्हारे

भाग्यमें उतनी कीर्ति है ही नहीं, फिर तुम कितने भी बढ़े काम क्यों न करो, कीर्ति उसीकी अधिक होगी जो तुम्हारी दृष्टिमें तुमसे कम काम करता है। तुम उसके भाग्यकी रेखाको तो नहीं मेट सकते । श्रीरामानुजाचार्यसे भी पूर्व बहुत-से श्रीसम्प्रदायके त्यागी और विरक्त संन्यासी हुए किन्तु श्रीसन्प्रदायके प्रधान आचार्यका पद रामानुज भगवान्के ही भाग्यमें या.। इसी प्रकार चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, या महात्मा क्यों न हो, उन सबके भोग प्रारम्धके ही अनुसार होंगे। प्रारम्धका सम्बन्ध शरीर्से है, जिसने शरीर धारण किया है, उसे प्रारम्धके भीग भोग्ने ही पहेंगे। यह दूसरी बात है कि महापुरुपोंकी उन मोगोंमें तनिक भी आसक्ति नहीं होती। वे शरीरको और प्रारम्थको देहका बस्न और मैल समझकर उसीके अनुसार व्यवहार करते हैं । असली बात तो यह है, कि उनका अपना प्रारम्ध तो कुछ होता ही नहीं, वे जगत्के कल्याणके निमित्त ही प्रारम्धका वहाना बनाकर छीछाएँ करते हैं। कीर्ति मी संसारके मुखोंमेंसे एक बड़ा मारी मुख है। लोकमें जिसकी अधिक कीर्ति होने लगती है, उसीसे कीर्ति-लेलुप संसारी लोग डाह करने लगते हैं। इसका एकमात्र तपाय है अपनी ओरसे, कीर्ति-छामका। तनिक मी, प्रयत न करना ।

'हमारी कीर्ति हो' वे भाव भी जहाँतक हो, हदयमें आने ही न चाहिये और आयी हुई कीर्तिका त्याग भी करते रहना चाहिये। त्यागसे कीर्ति और निर्मछ हो जाती है और बाह करनेवाले भी त्यागके प्रभावसे उसके चरणोंमें सिर हुकाते हैं। यह तो संसारी भोगोंके विषयमें बात रही। त्यागका इतना ही फूछ

मही कि उससे कीर्ति निर्मल बने और बिदेपी भी उसका लोहा मानने लगें, किन्तु त्यागका सर्वोत्तम फल तो भगवत्-प्राप्ति ही है। त्यागके विना भगवत्-प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भगवत्-प्राप्तिका प्रधान कारण है सर्वस्वका स्थाग कर देना। जो छोग यह कहते हैं. कि 'संन्यास-धर्म तो भक्ति-मार्गका विरोधी है ।' वे अज्ञानी · हैं, उन्हें भक्ति-मार्गका पता ही नहीं। हम ददताके साथ कहते हैं, विना संन्यासी बने कोई भी मनुष्य भक्ति-मार्गका अनुसरण कर ही नहीं सकता । हम शाओंकी दुहाई देकर यहाँतक कहनेके लिये तैयार हैं, कि कोई बिना संन्यासी हुए ज्ञान-लाम मले ही कर ले. किन्त सर्वस्व त्याग किये बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती । भनसे त्याग करनेका बहाना बनाकर जो विपयोंके सेवनमें लंगे रहनेपर भी अपनेको पूर्ण भगवत्-भक्त कहनेका दावा करते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं है । हम तो उन छोगोंसे निवेदन करना चाइते हैं जो यथार्थमें भक्ति-पथका अनुसरण करनेके इच्छ्रक हैं। उनसे हम दढ़ताके साथ कहते हैं, अपने पूर्व-जन्मके प्रारम्यानुसार आप सर्वख त्यागकर संन्यासी न हो सकें, यह आपकी कमजोरी है। जैसी भी दशामें रहें, भक्तितक

पूर्ण भक्त बननेके लिये मनसे नहीं खरूपसे भी त्याग करना ही होगा । सर्व-कर्म-फल-त्यागके साथ सर्व सांसारिक भोगोंका त्याग भी अनिवार्य ही है। किन्तु इसके विषरीत कछ ऐसे भी भगवत्-भक्त देखे गये हैं जो प्रवृत्ति-मार्गमें रहते हुए भी पूर्ण भक्त हुए हैं। उन्हें अपवाद ही समझना चाहिये। सिद्धान्त तो यही है कि भगवत्-भक्तिके छिये रूप, सनातन और रधुनायदासकी तरह अकिञ्चन बनकर घर-घरके टुकड़ोंपर ही निर्वाह करके अहर्निश कृष्ण-कीर्तन करते रहना चाहिये । इसीलिये लोकमान्य तिलकने भक्ति-मार्ग और ज्ञान-मार्ग दोनोंको ही त्याग-मार्ग बताकर एक नये ही कर्मयोग-मार्गकी कल्पनां की है।

यों गृहस्थमें रहकर भी भगवत्-भक्ति की जा सकती है, किन्तु यह ऐसी ही बात है जैसे किसी साँसके रोगीके लिये दही सर्वया निपेध है। यदि वह साँसकी बीमारीमें दहीसे एकदम बचा रहे तब तो सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु वह अपने पूर्व-जंग्मके संस्कारों-के अनुसार दहीकी प्रयल वासनाके कारण उसे एकदम नहीं छोड़ सकता, तो वैध उसमें एक ऐसी दवाई मिला देते हैं, कि फिर यह दही बीमारीको हानिप्रद नहीं होता । इसी प्रकार जो एकदम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते उनके छिपे भगवान्ने बताया है, वे सम्पूर्ण संसारी कामोंको मगवत्-सेवा ही समझकर निष्काम-भावसे फलकी इच्छासे रहित होकर करते रहेंगे और निरन्तर हरि-स्मरणमें ही टंगे रहेंगे तो उन्हें संसारी काम बाधा न

सन्यासस पुच ₹**८**₹ पहुँचा सकेंगे। किन्तु जो छोग हठपूर्वक इस बातका आग्रह ही करते हैं कि मक्ति-मार्गके पथिकको किसी भी दशामें संसारी कमोंको त्यागकर संन्यास धर्मका अनुसरण न करना चाहिये उनसे अब इम क्या कहें । वे थोड़ी ऊँची दृष्टि करके देखें तो

पता चलेगा कि सभी भक्ति-मार्गके प्रधान पुरुप घर-बार-त्यांगी संन्यासी ही हुए हैं। मक्तिके अथवा सभी मार्गोंके प्रवर्तक मगवान् ब्रह्माजी हैं। वे तो प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनोंके ही जनक हैं इसलिये उन्हें किसी

एक मार्गका कहना ठीक नहीं ! उनके पुत्र अथवा शिष्य मगयान् नारद ही भक्ति-मार्गके प्रधान आचार्य समझे जाते हैं। वे घर-बार-त्यागी आजन्म ब्रह्मचारी संन्यासी ही थे । उन्होंने एक-दोको ही घर-बार-विहीन नहीं बनाया किन्तु लाखोंको उनकी पूर्वप्रकृति-सनक, सनन्दन, सनःकुमार और सनातन ये चारों-के-चारों

के अनुसार संसार-स्थागी विरागी बना दिया। महाराज दक्षप्रजापतिके ग्यारह-बारह हजार शवलाश्च और हरिताश्च नामक पुत्रींको सदाके लिये संन्यासी बना दिया। भक्ति-मार्गकी एक प्रधान शाखाके प्रवर्तक संन्यासी ही थे। मगवान्के ब्राह्मण शरीरोंमें परशुराम, बामन, नारद,सनःकुमार,कपिछ,नर-नारायण जितने भी अवतार हुए हैं सभी गृह-त्यागी संन्यासी ही थे। और तो क्या मिक्त-मार्गके चारों सम्प्रदायोंके माधवाचार्य, ( आनन्दतीर्थ ). निम्बाकीचार्य,

रामानुजाचार्य और बल्लमाचार्य-ये सब-के-सब संन्यासी ही ये ।

यद्यपि मनवान् बहुमाचार्यकी पूजा-पद्धतिमें संन्यास-धर्मकी

उतनी आवश्यकता नहीं । यथार्थमें उन्होंने प्रवृत्ति-मार्गवाले धनवान् पुरुपोंके ही निमित्त इस प्रकारकी पूजा-अचीकी पद्धतिकी

परिपाटी चलायी और स्वयं भी गृहस्थी रहते हुए सदा वात्सल्यभावसे बालकृष्णकी सेवा-पूजा करके ही मर्कोंके सामने आदर्श उपस्थित करते रहे, किन्तु फिर भी उन्होंने अन्तमें श्रीनारांगसीधाममें

प्रहण किया । जिस संन्यास-धर्मकी इतनी महिमा है उसकी निन्दा संसारी विषयोंमें आबद्ध जीवोंके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता। बुद्ध, ईसा और चैतन्य यदि संन्यासी न होते तो ये महापुरुष संसारमें आज त्यागका इतना ऊँचा भाव कैसे भर 🗸

जाकर भागवत-धर्मके अनुसार सर्वस्व स्वागकर संन्यास-धर्मको

सकते थे ? महाप्रभु गौराङ्गदेव तो त्यागकी मूर्ति ही थे। वे तो

यहाँतक कहते हैं-

संदर्शनं विपयिणामथ योपितां ख

ं हा हन्त हन्त विषमक्षणतोऽप्यसाधु ॥ (सहाप्रभु-वाक्य)

भर्यात् 'विषयी छोगोंकां तथाकांमिनियोंका दर्शन भी विष-भक्षणसे बदकर है।' अहा ! ऐसा त्यागका सजीव उदाहरण

और कहाँ मिळ सकता है ? महाप्रमुने सचमुचमें महान् त्यागकी पराकाष्टा करके दिखा दी । उनके पयके अनुयायी अन्तरङ्ग भक्त जीव, सनातन, रूप, रघुनायदास, प्रवोधानन्द, स्वरूप, दामोदर, हरिदास, गोपाल मद्द, लोकनाथ गोरवामी एक-सै- एक बढ़कर परम त्यागी संन्यासी थे। इनका त्याग और वैराग्य महाप्रमुके परम त्यागमय भावोंका एक उज्ज्वल आदर्श है। रूप स्थामीके लिये तो यहाँतक सुना जाता है, कि वे एक दिनसे अधिक एक दुक्षके नीचे भी नहीं ठहरते थे। ज्ञज्वासियोंके घरसे टुकड़े माँग लाना और रोज किसी नये वृक्षके नीचे पक

रहना । धन्य है उनके त्यागको और उनकी भक्तिको ! भगवानके अन्तरङ्ग मक उद्धव, विदुर दोनों हो सन्यासी

हुए। परम संन्यासिनी गोपिकाओंसे बदकर स्यागका आदर्श कहाँ मिळ सकता है ? उद्धव, विदुर और गोपिकाओंने यद्यपि

छिन्न-संन्यास नहीं छिया था, क्योंकि छिन्न संन्यासका विधान सालोंने प्रायः बाह्मणके छिये ही पाया जाता है, किन्तु तो भी ये घर-बारको छोड़कर अछिन्न-संन्यासी ही थे। महाप्रमु भछा घरमें कैसे रह सकते थे ! उनके मनमें संन्यास छेनेके भाव प्रबछताके साथ उठने छगे। वे मन-ही-मन सोचने छगे कि—'अब हम जबतक संन्यासी बनकर और मुँह मुहाकर घर-घर भिक्षा नहीं भौगेगे तवतक व तो हमारी आत्माको पूर्ण शान्ति प्राप्त होगी और न हमारे इन विरोधियोंका ही उद्धार होगा। हम इन विरोधियोंका उद्धार अपने भ्रष्टान

स्यागद्वारा ही कर सकेंगे। ये हमारी बढ़ती हुई कीर्तिसे डाह करके ऐसे भाव रखने छगे हैं। प्रमु इन्हीं भावोंमें मन्न थे, कि इतनेमें ही कटवामें, रहनेवाले दण्डी, स्वामी, केराव भारती महाराज नवदीप पथारे। समयेके प्रभावसे आजकट तो सभी प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गयी। किन्तु हम जनकी बात फह रहे हैं उस समय ऐसी परिपाटी थी, कि दण्डी संन्यासी किसी भी गृहस्थके हारपर पहुँच जाय, वही गृहस्य उठकर उनका सन्कार करता और उनसे श्रद्धा-मिकके सहित भिक्षा कर छेनेके छिये प्रार्थना करता।

दस नामी संन्यासियों में तीर्थ, सरस्त्रती और आश्रम इन तीनोंको दण्ड धारण करनेका अधिकार है। मारतीयोंको भी दण्डका अधिकार है, किन्तु दण्डी-सम्प्रदायमें उनका आधा दण्ड समझा जाता है। श्रेप गिरी, पुरी, वन, अरण्य तथा पर्वत आदि छः प्रकारके संन्यासियोंको दण्डका अधिकार नहीं है। दण्ड बाह्मण ही ले सकता है। इसलिये दण्डी संन्यासी बाह्मण ही होते हैं। केशव मारती दण्डी ही संन्यासी थे। पीछे इनकी शिन्य-परम्परामें इनके छत्तराधिकारी गृहस्थी वन गये जो कटबाके समीप अब मी विषमान हैं।

भारतीको देखते ही प्रमुने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । भारती इनके शरीरमें ऐसे अपूर्व प्रेमके उक्षणोंको देखकर एकदम भोचके से रह गये । इनकी नम्रता, शार्डानता और सुशीवतासे प्रसन्न होकर भारती प्रेममें विभोर हुए कहने ठगे—— 'आप या तो नारद हैं या प्रहाद, आप तो मूर्तिमान् प्रेम ही दिखायी एकते हैं।

तीर्योश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागराः ।
 पुरी सरस्वती चैव मारती च द्वा क्रमात् ।।

भारतीके मुखसे ऐसी बात सुनकर प्रश्च प्रेममें विभोर हो गये और भारतीके पैरोंको पकड़कर गहद-कण्ठसे कहने टगे— 'आप साक्षात् ईश्वर हैं, आप नरक्पमें नारायण हैं। आज सुझ गृहस्थीके घरको पावन बनाइये और मेरे ऊपर कृपा कीनिये, जिससे मैं संसार-यन्यनसे मुक्त हो सकूँ।'

भारतीने कहा—'आपके सम्पूर्ण शरीरमें भगवताके चिह्न हैं। आप प्रेमके अवतार हैं, मुझे तो आपके दर्शनसे भगवानके दर्शनका-सा सुख अनुभव हो रहा है।'

प्रभुने भारतीकी स्तुति करते हुए कहा—'आप तो भगवान्-के प्यारे हैं, आपके हृदयम सदा भगवान् निवास करते हैं। आपके नेत्रोंने श्रीकृष्णकी छाया सदा छायी रहती है। इसीलिये चराचर विश्वमें आप मनवान्के ही दर्शन करते हैं।

. इस प्रकार इन दोनों महाधुरुपों ने बहुत देरतक प्रेमफी बातें होती रहीं । एक-दूसरेके ग्रुणोंपर आसक होकर एक दूसरेकी स्मृति कर रहे थे । अनन्तर शबीमाताने मोजन तैयार किया, । प्रभुने श्रद्धापूर्वक भारतीजीको भिक्षा करायी । दूसरे दिन भारतीजी गङ्गा-किनारे अपने आश्रमको ही फिर औट गये । मानो वे प्रभुको संन्यासका स्मरण दिलानेके.ही लिये आये हों ।

मारतीजीके चले जानेपर प्रमुका मन अब और भी अधिकाधिक अधीर होने ट्या। अब वे महात्यागकी तैयारियाँ करने टमें। पूर्ण मुख जिसका नाम है, जिससे आगे दूसरा मुख हो ही नहीं सकता, यह तो त्यागसे ही मिळता है। धर्म, तप, ज्ञान और त्याग ये ही भक्तिके परम साधन हैं। इसीळिये ज्ञालोंमें बताया है—

> सस्यान्नास्ति परो धर्मः मीनान्नास्ति परंतपः। विचारान्न परं ज्ञानं त्यागान्नास्ति परं सुखम्॥

अर्थात् जिसने एक संत्यका अवल्यन कर लिया उसने सभी धर्मोंका पालन कर लिया। जिसने मौन रहकर वाणीका पूर्णिरीत्या संयम कर लिया, उसे सभी तर्योका फल प्राप्त हो गया। जो सदा सत्-असत्का विचार करता रहता है, उसके लिये इससे बढ़कर और ज्ञान हो ही क्या सकता है और जिसने सर्वेख त्याग कर दिया, उसने सबसे श्रेष्ठ परम झखको प्राप्त कर लिया।

अब पाठक आगे कठेजेको खुब कसकर पकड़ छीजिये। दिलको पामकर उन महान् त्यागी महाप्रभुके महात्यागकी तैयारी-की बात प्रानिये।



## भक्तवृन्द और गौरहरि

निवारयामः समुपेत्य माघव किं नोऽकरिष्यन् कुलवृद्धवान्धवाः। मुकुन्दसंगान्निमपार्वं दुस्त्यजान्न

देवेन विध्यंसितदीनचेतसाम्॥॥ (श्रीमद्भा०१०।३९।२८)

महाप्रमुक्ता बेराग्य दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था, उधर विरोधियोंके भाव भी महाप्रमुक्ते प्रति अधिकाधिक उत्तेजनापूर्ण होते जाते थे। दुष्ट-प्रकृतिके कुछ पुरुप प्रमुक्ते ऊपर प्रहार करनेका सुयोग हुँदने छगे। महाप्रभुने ये वार्ते सुनी और उनके हृदयमें उन साहयोंके प्रति महान् दया आयी। वे सोचने छगे— ये इतने भूले हुए जीव किस प्रकार राख्तेपर आ सकेंगे ह

श्रमावानके सशुरा जानेके समय वियोग-दुःखसे दुखी हुई गोपिकाएँ परस्पर कह रही हैं—'अरी सखियों! न हो हो चलो हम सम भगवान्ते रचके सामने छेटकर वा और किसी भाँतिसे वन्हें मशुरा जानेसे रोकें। यदि यह कही कि कुलके वहें न्यूंतिक सामने ऐसा साहस हम कर हो कैसे सकती हैं, सो इसकी बात तो यह दि कि जिन मुक्तन्यके प्रवक्त मकती हैं, सो इसकी बात तो यह दि कि जिन मुक्तन्यके प्रवक्त मकती हैं, सो इसकी बात तो यह दि कि जिन मुक्तन्यके प्रवक्त मकती हैं, सो इसकी बात तो यह दि कि जिन मुक्तन्यके प्रवक्त मकती हैं विवा हम श्रक्ता मा नहीं रह सकती, उन्हींका अपन दैवयोगसे असहा वियोगजन्य दुःख आकर उपिछत हो गया है, ऐसी दीन-चित्तवाली हम दुःखिनियाँका कुलके बढ़े-वुड़े कर ही बया सकते हैं ? उनका हमें क्या मय ?'

236 श्राश्राचतन्य-चारतावसा २

इनके उद्धारका उपाय क्या है, ये छोग किस भाँति श्रीहरिकी शरणमें आ सर्वेगे ?

एक दिन महाप्रभु भक्तोंके सहित गङ्गा-स्नानके निमित्त जा रहे थे । रास्तेमें प्रमुने दो-चार विरोधियोंको अपने ऊपर ताने

कसते हुए देखा। तब आप हँसते हुए कहने लगे—'पिप्पलीके दुकड़े इसलिये किये थे, कि उससे कफकी निवृत्ति हो, किन्छ उसका प्रभाव उलटा ही हुआ । उससे कफकी निवृत्ति न होकर

और अधिक बढ़ने ही लगा। इतना कहकर प्रमु फिर जोरोंके साथ हँसने लगे । भक्तोंमेंसे किसीने भी इस गूढ़ वचनका रहस्य नहीं समझा। केवल नित्यानन्दजी प्रभुकी मनोदशा देखकर ताइ गये कि जरूर प्रभु हम सबको छोड़कर कहीं अन्यन्न जानेकी बान सोच रहे हैं। इसीलिये उन्होंने एकान्तमें प्रभुसे पूछा--

'प्रभो । आप हमसे अपने मनकी कोई बात नहीं छिपाते। आजकल आपकी दशा कुंछ निचित्र ही हो रही है। हम जानना चाहते हैं, इसका क्या कारण है ?

निस्यानन्दजीकी ऐसी बात सुनकर गेंद्रद-कण्ठसे प्रभु कहने छगे... 'श्रीपाद ! तुमसे छिपाव ही क्या है ! तुम तो मेरे

बाहर चलनेवाले प्राण ही हो। मैं अपने मनकी दशा तुमसे छिपा नहीं सकता। मुझे कहनेमें दुःख हो रहां है। अब मेरा मन 'यहाँ नहीं लग रहा है । मैं अब अपने अधीन नहीं हूँ । जीवीन का दुःख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जीवोंके कल्याणके निमित्त अपने सभी संसारी सुर्खोका परित्याग करूँगा। मेरा

मन अब गृहस्थर्मे नहीं लगता है। अब मैं परिवाजकं-धर्मका पालन करूँगा । जो लोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्तिसे डाह करने छगे हैं, जो मुझे भक्तोंके सहित आनन्द-विहार करते देखकर जलते हैं, जो मेरी मक्तोंके द्वारा की हुई पूजाको देखकर मन-ही-मन हमसे विदेय करते हैं, ये जब मुझे मूँड मुद्दाकर घर-घर भिक्षाके दुकड़े माँगते देखेंगे, तो उन्हें अपने ब्रेर भावोंके छिये पश्चात्ताप होगा । उसी पश्चात्तापके कारण वे कल्याण-पथके पिषक बन सकेंगे। इन मेरे बुँघराले काले-फाले वार्जीने ही लोगोंके विदेपपूर्ण हृदयको क्षुभित बना रखा है। भक्तों-द्वारा ऑबलेके जलसे घोये हुए और सुगन्धित तैलेंसे तर हुए ये बाल ही भूले-भटके अज्ञानी पुरुषोंके हृदयोंमें विदेपकी अग्नि भमकाते हैं। मैं इन धुँघराछे बालोंको नष्ट कर दूँगा। शिखा-सूत्रका त्याग करके मैं वीतराग संन्यासी बन्ँगा । मेरा हृदय अव संन्यासी होनेके लिये तंदप रहा है । मुझे वर्तमान दशामें शान्ति नहीं, सचा सुख नहीं । मैं अब पूर्ण शान्ति और सचे सख्यी खोजमें संन्यासी बनकर द्वार-द्वारपर मटकूँगा। मैं अपरिप्रही संन्यासी वनकर सभी प्रकारके परिप्रहोंका त्याग करूँगा। श्रीपाद । तुम खयं स्यागी हो, मेरे पूज्य हो, बड़े हो, मेरे इस काममें रोड़े मत अटकाना ।

प्रमुकी ऐसी बात सुनते ही नित्यानन्दजी अधीर हो गये। उन्हें शरीरका भी होश नहीं रहा। प्रेमके कारण उनके नेत्रोंमेंसे अशु बहने छो। उनका गळा मरं आया। हैंचे 'हुए कण्डसे उन्होंने रोते-रोते कहा— 'प्रमो! आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरी क्या शक्त है, जो आपके काममें रोहे अटका सक्ट्रें किन्तु प्रभो! ये मक आपके विना कैसे जीवित रह सकेंगे! हाय! विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी! वृद्धी माता जीवित न रहेंगी। आपके पीछे वह प्राणोंका परित्याग कर हेंगी। प्रमो! उनकी अन्तिम अभिज्ञापा भी पूर्ण न हो सकेंगी। अपने प्रिय पुत्रसे उन्हें अपने शरीरके दाह-कर्मका भी सीमाग्य प्राप्त न हो सकेंगा। प्रमो! निश्चय समझिये माता आपके विना जीवित न रहेंगी।

प्रसुने कुछ गम्भीरताके खरमें नित्यानन्दकीसे कहा—
'श्रीगद! आप तो झानी हैं, सब कुछ समझते हैं। सभी प्राणी
अपने-अपने कमोंके अधीन हैं। जितने दिनोंतक जिसका
जिसके साथ सम्बन्ध होता है वह उतने ही दिनोंतक उसके
साथ रह सकता है। सभी अपने-अपने प्रारम्ध-कमोंसे
विवश हैं।'

प्रसुकी बातें झुनकर निव्यानन्दजी चुप रहे। प्रसु उठकर सुकुन्दके समीप चले आये। मुकुन्दक्तका गला बड़ा ही झुरीला या। प्रमुको उनके पद बहुत पसन्द थे। वे बहुचा मुकुन्दक्त से प्रसिक्त कपूर्व-अपूर्व पद गवा-गवाकर अपने मनको सर्तुष्ट किया करते थे। प्रमुको अपने यहाँ आते हुए देखकर मुकुन्दने जल्दीसे उठकर प्रमुकी चरण-बन्दना की और बैठनेके लिये झुन्दर आसन दिया। प्रमुको वेठते ही मुकुन्दर से कोई पद

गानेके लिये कहा । मुकुन्द बड़े खरके साथ गाने लगे । मुकुन्दके पदको मुनकर प्रमु प्रेममें गद्गद हो उठे । फिर प्रेमसे मुकुन्द-रत्तका आलिंगन करते हुए बोले—'मुकुन्द । अब देखें तुम्हारे पद कब मुननेको मिलेंगे !'

आश्चर्यचितित होकर सम्अमके सदित मुकुन्द कहने रूगे—'क्यों-क्यों प्रभो ! मैं तो आपका सेवक हूँ, जब भी आज्ञा होगी तभी गार्जेगा !?

आँखोंमें आँसू बरे हुए प्रमुने कहा— 'मुकुन्द ! अब हम इस नवहीपको त्याग देंगे, सिर मुझ छेंगे ! कापाय वस्न धारण करेंगे ! द्वार-द्वारसे टुकक माँगकर अपनी मुखको शान्त करेंगे और नगरके बाहर सूने मकानोंमें, टूटी कुटियाओंमें तथा देवताओंके स्थानोंमें निवास करेंगे ! अब हम गृह-त्यागी वैरागी वनेंगे !

मानी मुकुन्दके उपर बजाधात हुआ हो। उस हृदयको बेधनेवाछी बातको सुनते ही मुकुन्द गूर्छित-से हो गये। उनका शरीर पसीनेसे तर हो गया। बढ़े ही दुःखसे कातर स्वरमें वे बिज्ज निरुष्ठकर कहने छगे— प्रमो । हृदयको फाद देनेवाछी आप यह कैसी बात कह रहे हैं ! हाय! इसीछिये आपने इतना सनेह बढ़ाया या क्या ! नाथ । यदि ऐसा ही करना या, तो हम छोगोंको इस प्रफार आछिगन करके, पासमें बैठाके, प्रेमसे मोजन कराके, एकान्तमें रहस्यकी बातें कर-करके इस तरहसे अपने प्रेम-पाशमें बाँच ही क्यों छिया या ! है हमारे जीवनके एकगात्र आधार!

आपके चिना इम नवदीपमें किसके बनकर रह सकेंगे ! हैं कीन प्रेमकी बातें सुनावेगा ! हमें कीन संकीर्तनकी पदि सिखावेगा ! हम सबको कीन मगबनामका पाठ पदावेगा ! प्रमो आपके कमलमुखके बिना देखे हम जीवित न रह सकेंगे । यह आपने क्या निश्चय किया है ! हे हमारे जीवनदाता ! हमारे जपर दया करो । '

प्रभुने रोते हुए मुकुन्दको अपने गठेसे छगाया। अपने कोमल करोंसे उनके गरम-गरम ऑस्ट्रऑको पोंछते हुए कहने छगे—'मुकुन्द ! तुम इतने अधीर मत हो ! तुम्हारे रुदनको देखकर हमारा हृदय फटा जाता है। हम तुमसे कमी पृषक्

न होंगे । तुम सदा हमारे हृदयमें ही रहोंगे।'

मुकुन्दको इस प्रकार समझाकर प्रभु गदाघरके समीप आये।

महाभागवत गदाघरने प्रभुको इस प्रकार असमयमें आते देखकर
कुछ आधर्य-सा प्रकट किया और जल्दीसे प्रभुको चरण-बन्दना
करके उन्हें बैठनेको आसन दिया। आज वे प्रभुकी ऐसी दशा
देखकर कुछ भयभीत-से हो गये। उन्होंने आजतक प्रभुकी ऐसी

आकृति कमी नहीं देखी थी। उस समयकी प्रमुक्ती चेष्टामें हरता थी, ममता थी, वेदना थी और त्याग, वेराग्य, उपरित और न जाने क्या-क्या भव्य-मावनाएँ मरी हुई थीं। गदाधर खुछ भी न बोल सके। तब प्रमु आप-से-आप ही कहने को—'गदाधर ! तुग्हें भैं एक बहुत ही दुःख्वपूर्ण बात सुनाने आया हूँ। हुरा मत मानना। वर्षों सुरा तो न मानोगे ! मानों गदाधरके उत्पर यह दूसरा प्रहार हुआ । वे उसी माँति चुप बेठे रहे । प्रभुकी इस बातका भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब प्रभु कहने छगे— 'भैं अब तुम छोगोंसे पृपक् हो जाऊँगा । अब भैं इन संसारी भोगोंका परित्याग कर दूँगा और यति-धर्मका पाएन करूँगा।'

गदाधर तो मानों काठकी मूर्ति बन गये । प्रमुकी इस बातको सुनकर भी वे उसी तरह भीन बैठे रहे। इतना अवस्य हुआ कि उनका चेतनाशून्य शरीर पीछेकी दीयालकी भीर स्थयं धी छदक पड़ा। प्रभु समीप ही बैठे थे, थोड़ी ही देरमें गदाधरका सिर प्रभुके चरणोंमें छोटने छगा । उनके दोनों नेप्रोंसे दो जलकी घाराएँ निकलकर प्रभुके पाद-पद्मोंको प्रक्षालित कर रही थी। उन गरम-गरम अधुओंके जलसे प्रमुक्ते शीतल-कोमल चरणींमें एक प्रकारकी और अधिक उण्डक-सी पश्चने छगी। उन्होंने गदाधरके सिरको बल्पूर्वक उठाकर अपनी गोदीमें रख छिया और उनके ऑसू पोंछते हुए कहने छगे--- 'गदाधर । तम इतने अधीर होगे तो भला में अपने धर्मको कैसे निभा सकुँगा ? में सब:कुछ देख सकता हूँ, किन्तु तुन्हें इस प्रकार विख्खता हुआ नहीं देख सकता। मैंने केवल महान् प्रेमकी उपलब्धि करनेके ही निमित्त ऐसा निश्चय किया है । यदि तुम मेरे इस शुम संकल्पमें इस प्रकार विष्न उपस्थित करोगे तो मैं कभी भी उस कामको न करूँगा । तुम्हें दुखी छोड़कर मैं शास्त्रत सुखको भी नहीं चाहरा। क्या,कहते हो ? बोठते क्यों नहीं ?

रुँचे इए कण्ठसे बड़े कप्टके साथ छड़खड़ाती हुई वाणीमें गदाधरने कहा—'प्रमो ! मैं कह ही क्या सकता हूँ ! आपकी इच्छोके विरुद्ध कहनेकी किसकी सामर्प्य है ! आप खतन्त्र ईस्तर हैं।'

प्रभुने कहा---'मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ ।'

गदाधर अब अपने वेगको और अधिक न रोक सके। वे ढाइ गार-मारकर जोरोंसे रुदन करने छगे। प्रभु भी अधीर हो **उटे । उस समयका दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था । प्रमुकी प्रेम-**मय गोदमें पहे हुए गदाधर अबोध बालककी माँति फूट-फूटकर रुदन कर रहे थे। प्रमु उनके सिरपर हाथ फेरते हुए उन्हें ढादस गॅथा रहे थे । प्रमु अपने क्षत्रुओंको बलके छोरसे पॉछते हुए कह रहे थे-- 'गदाघर ! तुम मुझसे पृथक् न रह सकोगे । में जहाँ भी रहुँगा तुम्हें साथ ही रक्खूँगा। तुम इतने अधीर क्यों होते हो ! तुम्हारे विना तो मुझे वैकुण्डका सिंहासन भी रुचिकर नहीं होगा ! दुम इस प्रकारकी अधीरताको छोड़ो । मंगलमय भगवान् सब भला ही करेंगे। यह कहते-कहते गदावरका हाय पकड़े हुए प्रमु श्रीवासके घर पहुँचे। गदाधरकी दोनों आँखें लाल पदी हुई थीं । नाकमेंसे पानी वह रहा था । शरीर लड़-खड़ाया हुआ या। कहीं पैर रखते थे, कहीं जाकर पड़ते थे। सम्पूर्ण देह डनमगा रही थी। प्रमुक्ते हायके सहारेसे वे यन्त्र-की तरह चले जा रहे ये । प्रमु उस समय सावधान ये । श्रीवास सत्र कुछ समझ गये । उनसे पहिले ही नित्यानन्दजीने आकर

यह बात कह दी थी। वे प्रमुको देखते ही रूदन करने छगे। प्रभुने कहा—'आप मेरे पिताके तुल्य हैं। जब आप ही इस तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने धर्मका पाटन कैसे कर सकुँगा ? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा हूँ । कैवल अपने शरीरके स्वार्थके निमित्त भी संन्यास नहीं है रहा हूँ। आजकरू मेरी दशा उस महाजन साहुकारकी-सी है, जिसका नामें तो बड़ा भारी हो, किन्तु पासमें पैसा एक भी न हो। मेरे पास देसका अभाव है। आप सब लोगोंको संसारी भीग्य पदार्थोंकी न तो इच्छा ही है और न कमी ही। आप सभी मक्त प्रेमके मुखे हैं। मैं अब परदेश जारहाहूँ। जिस प्रकार महाजन परदेशों में जाकर धन कमा व्यता है और उस धनसे अपने कुटुन्द-परिवारके सभी स्वजनोंका समान भावसे पाछन-पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेमरूपी धन कमाकर भाप छोगोंके छिये छाऊँगा । तब इम सभी मिछकर उसका **उपभोग करेंगे।** 

कुछ क्षीणस्वरमें श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रमो ! जो बङ्भागी मक्त आपके ठीटनेतक जीवित रह सकेंगे वे ही आपकी कमाईका उपमोग कर सकेंगे । हमछोग तो आपके विना जीवित रह ही नहीं सकते।'

प्रभुने कहा—'पण्डितजी ! आप ही हमसबके पूज्य हैं। मुझे कहनेमें टब्जा टगती है, किन्तु प्रसङ्गवश कहना ही पड़ता है, कि आपके ही हारा हम सभी मक्त इतने दिनोंतक प्रेमके

#### ४०४ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २

सहित संकीर्तन करते हुए भक्तिरसामृतका आस्वादन करते रहे। अब आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि हम अपने त्रतको पूर्ण-रीत्या पाटन कर सकें।'

इतनेमें ही मुरारी गुप्त भी वहाँ था गये। वे तो इस बातको सुनते ही एकरम वेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देखे पथाए जैतन्यलाम होनेपर कहने लगे—'प्रमो! आप सर्वसमर्थ हैं, किसीकी मानेंगे थोड़े ही। जिसमें आप जीवांका कल्याण समझेंगे यह चाहे आपके प्रियजनोंके लिये कितनी भी अप्रिय बात क्यों न हो, जसे भी कर डालेंग, किन्तु हे हम पतितींके एकमात्र आधार! हमें अपने हृदयसे न भुलाइयेगा। आपके श्रीचरणोंकी स्पृति बना रहे, ऐसा आशीबांद और देते बाइयेगा। आपके चरणोंकी स्मराण बना रहे तो यह मोरस जीवन भी सार्यक है। आपके चरणोंकी

बनी रह, एसा आशात्राद आर दत बाइयगा । आपक चरणाका सरणा वना रहे तो यह नीरस जीवन भी सार्थक है। आपके चरणोंकी विस्मृतिमें अभ्यकार है और अभ्यकार ही अझानताका हेते हैं। अभुके सुरारीका गाढ़ालिंगन करते हुए कहा—'धुम तो जन्म-जन्मान्तरोंको मेरे प्रिय सुहद् हो। यदि तुम सबको ही धुला दूँगा तो फिर स्मृतिको ही रखकर क्या करूँगा ! स्मृति तो केवल तुम्हीं प्रेमी बन्धुओंको चिन्तन करनेको लिये रख रमखी है।' इस प्रकार सभी भक्तोंको समझा-बुझाकर प्रभु अपने धर-चले गये। इधर प्रमुक्ते सभी अन्तरङ्ग भक्तोंमें यह बात विजलीकी तरह फैल गयी। जो भी सुनता, वही हाथ मलने लगता। कोई कर्क्व श्वास छोइता हुआ कहता—'हाय! अब यह कमलनयन फिर प्रेममरी चित्तवनसे हमारी ओर न देख सकेंगे।' कोई

कहता—'क्या गौरहरिके मुनि-मन-मोहन मनोहर मुखके दर्शन अब फिर न हो सकेंगे!' कोई कहता—'हाय ! इन घुँघराले केरोंको कीन निर्दयो नाई सिरसे अलग कर सकता है! बिना इन घुँघराले वालोंबाला यह घुटा सिर भक्तोंके हृदयोंमें कैसी दाह उत्पन्न करेगा!' कोई कहता—'प्रमु काषाय बचकी होली बनाकर घर-घर दुकड़े भौगते हुए किस प्रकार फिरेंगे!' कोई कहता—'ये अरुण रंगके कोमल चरण इस कठोर पृथ्वीपर नंगे किस प्रकार देश-विदेशोंमें पृम सकेंगे!'

कोई-कोई पश्चाचाप करता द्वला कहता- 'हम अब उन धुँषराले काले-काले कन्ध्रीतक लटकनेवाले बार्लोमें सुगन्धिन तैल म मछ सकेंगे क्या ! क्या अब हमारे पुण्योंका अन्त हो गया ! क्या अब नवद्वीपका सौमान्य-सूर्य नष्ट होना चाहता है ? क्या नदियानागर अपनी इस छीळा मूमिका परित्याग करके किसी अन्य सीमाग्यशाली प्रदेशको पायन बनावेंगे ! क्या अब नवडीप-पर ऋर प्रहींकी वजहांछ एड गयी ? क्या अब भक्तोंका एकमात्र प्रेमदाता हम सबको विलखता हुआ ही छोड़कर चला जायगा ? क्या हम सत्र अनार्योकी तरह इसी तरह तड्प-तड्पकर अपने जीवनके शेष दिनोंको ज्यतीत करेंगे ! क्या सचमुचमें हमलोग जाप्रत-अवस्थामें ये बातें सुन रहे हैं या हमारा यह स्वमका भ्रम ही है ! माञ्जम तो खप्र-सा ही पड़ता है ।' इस प्रकार सभी भक्त प्रमुक्ते मात्री वियोगजन्य द्व:खका समरण करते हुए भाँति-भाँतिसे प्रलाप करने छो ।

#### शचीमाता और गौरहरि

अही विधातस्तव न किंचिड्या संयोज्य मैंग्या प्रणयेन देहिनः। तांखाकृतार्थान्वयुनंस्वपार्थकं विक्रीडितं वेडमंक्चेप्तिं यथा॥\* (शीसझा० १०।३६।११)

भक्तोंके मुखसे निमाईके संन्यासकी बात सनकर माताके

शोकका पारावार नहीं रहा ! वह भूळी-सी, मटकी-सी, किंकर्तव्य-विमुद्धा-सी होकर चारों ओर देखने छगी ! कभी आगे देखती, कभी पीछेको निहारती, कभी आकाशकी ही ओर देखने छगती ! ॐ अरे भी निर्देशी क्वियाता ! तुझे तिक-सी भी दया नहीं । द्रावधी ही कठीर प्रकृतिका है । पहले तो स् सम्वर्ण प्राधियाँको भेमतावये और सेह-सम्बन्धमें बॉचकर एकवित कर देता है और जब ठीक मेमके उपभोगका समय आता है तभी उन्हें एक दूसरेसे प्रथक् कर देता है । इससे तरा यह प्यवहार अवोध वालकोंके ससमा है। ( मालहम पहला है रहे किसीसे तोइ करना सीखा ही नहीं !) मानों माता दिशा-विदिशाओं से सहायताकी मिक्षा माँग रही है। छोगों मे मुख्से इस बातको मुनकर दुःखिनी माताका पैर्य एया-दम जाता रहा। यह विज्खती हुई, रोती हुई, पुत्र-वियोगरूपी दावानज्से मुज्यसे हुई-सी महाप्रमुक्ते पास पहुँची और बही ही कातरताके साय कलेजेकी कसकको अपनी मर्माहत थाणीसे प्रकट करती हुई कहने छगी—'वेटा निमाई! मैं जो कुछ सुन रही हुँ वह सब कहाँतक ठीक है!

पुत्रके वियोगको अञ्चाम समझनेवाळी माताके मुखसे वह दारुण बात खर्य ही न निक्कि । उसने गोळमाळ तरहसे ही उस बातको पूछा । कुछ अन्यमनस्क भावसे प्रभुने पूछा— 'कौन-सी बात !'

हाय ! उस समय माताका हृदय स्थान-स्थानसे फटने छगा ।
वह अपने मुखसे वह हृदयको हिछा देनेवाछी बात कैसे कहती ! कहा
जी करके उसने कहा—'बेटा! कैसे कहूँ, इस दु:खिनी विधवाके
ही भाग्यमें न जाने विधाताने सम्पूर्ण आपत्तियों टिख दी हैं क्या !
मेरे कलेजेका बहा दुकहा विश्वरूप घर छोड़कर चछा गया और
मुझे ममीहत बनाकर आजतक नहीं छीटा । तेरे पिता बीचमें ही
घोखा दे गये । उस मर्यकर पति-वियोगरूपी पहाइ-से दु:खको
भी मैंने केवछ तेरा ही मुख देखकर सहन किया । तेरे कमछके
समान खिले हुए मुखको देखकर में सभी विपत्तियोंको मूछ जाती ।
मुझे जब कभी दु:ख होता, तो तुझसे छिपकर रोती । तेरे सामने

### श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली २

80/

इसिलिये खुलकर नहीं रोती थी, कि मेरे स्दनसे तेरा चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख कहीं न्लान न हो जाय । मैं तेरे मुखपर म्झनता नहीं देख सकती थी। दु:ख-दात्रानलमें जलती हुई इस अनाप्रिता दु:खिनीका तेरा चन्द्रमाके समान शीतल मुख ही एकमात्र भाष्य था। उसीकी शीतलतामें में अपने तापोंको शान्त कर लेती। अब भक्तों के मुखसे सुन रही हूँ, कि तू भी मुझे धोखा देकर जाना चाहता है। बेटा! क्या यह बात ठीक है!

माताकी ऐसी करुणापूर्ण कातर वाणीको झुनकर प्रमुने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । वे डवडबाई आँखोंसे पृथ्वीकी और देखने छगे। उनके चेहरेपर म्छानता आ गयी। वे भावी-वियोग-जन्य दु:खके कारण कुछ विपण्ण-से हो गये।

माताकी अधीरता और भी अधिक बढ़ गयी। उसने भयमीत होकर बढ़े ही आर्त-स्वरमें पूछा—'निमाई! बेटा, में सत्य-सत्य जानना चाहती हूँ। क्या यह बात ठीक है! चुप रहनेसे काम न चलेगा। मीन रहकर मुझे और अत्यधिक क्षेत्र मत पहुँचा,

मुझे ठीक-ठीक बता दे।'

सरख्ताके साथ प्रमुने स्वीकार किया कि माताने जो कुछ सुना है, वह ठीक ही है।

इतना सुननेपर भाताको कितना अपार दुःख इआ होगा इसे किस कविकी निर्जीव लेखनी न्यक्त करनेमें समर्थ हो सकती है ! माताके नेत्रोंसे निरन्तर अश्च निकल रहे थे । ये उन स्खे 30%

हुए मुखको तर करते हुए माताके वस्त्रोंको भिगोने छगे । रोते-रोते माताने कहा-'बेटा ! तुझको जानेके छिये मना करूँ, तो त् मानेगा नहीं । इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिये घोड़ा विप खरीदकर और रखता जा । मेरे आगे-पीछे कोई भी तो नहीं है । तेरे पीछेसे में मरनेके लिये विष किससे मँगाऊँगी ! वेचारी विष्यप्रिया भभी विल्कुल अबोध बालिका है । उसे भभी संसारका कुछ पता ही नहीं । उसने आजतक एक पैसेकी भी कोई चीज नहीं खरीदी । यदि उसे ही विप लेने मेजूँ तो हाल तो वह जा ही नहीं सकती। चटी भी जाय तो कोई उसे अबीध बालिका समझकर देगा नहीं। ये जो इतने भक्त यहाँ आते हैं, ये सब तेरे ही कारण आया करते हैं। तू चला जायगा, तो फिर ये बेचारे क्यों आवेंगे ! मेरे सूने घरका तू ही एकमात्र दीपक है. तेरे रहनेसे अँघेरेमें भी मेरा घर आलोकित होता रहता है ! त अब मुझे आधी सुलगती ही हुई छोड़कर जा रहा है। जा बेटा ! खुशीसे जा। किन्तु मैंने तुझे नी महीने गर्भमें रक्खा है इसी मातेसे मेरा इतना काम ती कर जा। मुझ दुःखिनीका विपके सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं। गङ्गाजीमें कृदकर भी प्राण गैंवाये जा सकते हैं। किन्तु बहुत सम्भव है कोई दयालु पुरुष मुझे उसमेंसे निकाल ले । इसलिये घरके भीतर ही

रहनेवाली मुझ क्षाश्रयहीना दु:खिनीका विष ही एकमात्र सहारा है।' यह कहते-कहते बृद्धा माता बेहोश होकर भूमिपर गिर पड़ी।

प्रभुने अपने हार्योसे अपनी दुःखिनी माताको उठाया और सम्पूर्ण शरीरमें छगी हुई उसकी धूळिको अपने वक्षसे पोंछा और माताको धेर्य बँधाते हुए वे कहने छगे—'माता ! तुमने मुझे गर्भर्ने धारण किया है। मेरे मङ-मूत्र साफ किये हैं। मुझे खिला-पिडाकर और पढ़ा-लिखाकर इतना बढ़ा किया है। तुम्हारे ऋणसे मैं किस प्रकार उऋण हो सकता हूँ है माता ! यदि मैं अपने जीवित शरीरपरसे खाळ उतारकर तुम्हारे पैरोंके लिये जूता बनस्कर पहिनाऊँ तो भी तुन्हारे इतने भारी ऋणका परिशोध नहीं कर सकता । मैं जन्म-जन्मान्तरोंसे तुम्हारा ऋणी रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। माँ ! मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ, यदि मेरे चराकी बात होती, तो में प्राणोंको गैंवाकर भी तुम्हें प्रसन कर सकता। किन्तु में कहूँ क्या ! मेरा मन मेरे वशमें नहीं है ! में ऐसा करनेके छिये निवश हैं।

'तुम थीर जननी हो । विश्वरूप-जैसे महापुरुपकी माता होनेका सीभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है । तुम्हें इस प्रकारका विद्याप होगा नहीं देता । धुक्की माता सुमतिने अपने प्राणोंसे भी प्यारे पींच वर्षकी अवस्थावाले अपने इक्लीते पुत्रको तपस्या करनेके िछेये जानेकी आज्ञा प्रदान कर दी थी । मगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी माताने पुत्र-वपू-सहित अपने इक्लीते पुत्रको यन जानेकी अनुमति दे दी थी । सुमित्राने दहतापूर्वक घरमें पुत्र-चपू रहते हुए भी एक्मणको आग्रहपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके साथ बनमें भेत्र दिया था। मदालसाने अपने सभी पुत्रोंको संन्यास-धर्मकी दीक्षा दी थी। तुम क्या उन माताओंसे कुछ कम हो १ जनिन । तुम्हारे चरणोंमें मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। तुम मेरे काममें पुत्र-फेहके कारण वाथा मत पहुँचाओ। मुझे प्रसन्ततापूर्वक संन्यास महण करनेकी अनुमति दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इस अतको भलीमाँति निमा सकूँ।'

माताने आँसओंको पोंछते हुए कहा-- 'बेटा ! मैंने आजतक तेरे किसी भी काममें इस्तक्षेप नहीं किया । त् जिस काममें प्रसन रहा, उसीमें मैं सदा प्रसन बनी रही। मैं चाहे भूखी बैठी रही, किन्तु तुझे हजार जगहसे टाकर तेरी रुचिके अनुसार सुन्दर मोजन कराया। मैं तेरी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती। किन्तु घरमें रहकर क्या भगवत्-भजन नहीं हो सकता ! यहीपर श्रीत्रास, गदाधर, मुकुन्द, अद्देताचार्य इन सभी मक्तोंको लेकर दिन-रात्रि भजन-कीर्तन करता रह । मैं तुक्षे कभी भी न रोकूँगी । देटा ! तु सोच ता सही, इस अबोध बालिका विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! इसने तो अभी संसारका कुछ मी सुख नहीं देखा। तेरे बिना यह कैसे जीवित रह सकेगी ! मेरा तो विधाताने वज्रका हृदय बनाया है । विश्वरूपके जानेपर मी यह नहीं फटा और तेरे पिताके परलोक-गमन करनेपर भी यह ज्यों-का-स्यों हो बना रहा । माछ्म पड़ता है, तेरे चले जानेपर भी इसके टुकड़े-टुकड़े नहीं होंगे। रोज सुनती हूँ, अमुक मर गया, अमुक चल बसा। न जाने मेरी आयु विधाताने कितनी बड़ी बना दी है, जो अभीतक वह सुध ही नहीं लेता! विष्णुप्रियाके आगेके लिये कोई आधार हो जाय और में मर जाऊँ, तब तू खुशीसे संन्यास ले लेना। मेरे रहते हुए और उस बालिकाको जीवित रहनेपर मी विधवा बनाकर तेरा घरसे जाना ठीक नहीं। मैं तेरी माता हूँ। मेरे दुःखकी और योजा भी तो खयाल कर। तू जगत्के उद्धारके लिये काम करता है। क्या मैं जगत्में नहीं हूँ। मुझ जगत्से बाहर समझकर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है! मुझ दुःखिनीको द इस तरह विख्लती हुई छोड़ जायगा, तो तुझे माताको दुखी करने-का पाप छगेगा।

प्रभुने धैर्पके साथ कहा—'माता ! तुम इतनी अधीर मत हो ! भाग्यको मेंटनेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है। विधनाने मेरा-प्रम्हारा संयोग इतने ही दिनका लिखा था। अब आगे लाख प्रयक्त करतेपर भी मैं नहीं रह सकता। भग्यान् वासुदेव सबकी रक्षा करते हैं। उनका नाम विश्वम्भर है। जगत्के भरण-पोपणका भार उन्हींपर है। तुम हृदयसे इस अज्ञानजन्य मोहको निकाल डालो और मुझे प्रमपूर्वक हृदयसे यित-धर्म प्रहण करनेकी अनुमति प्रदान करो।

शहण करनका अनुसात प्रदान करा । रोते-रोते माताने कहा—'बेटा ! मैं बाटकपनसे ही तेरे स्वभावको जानती हूँ । तू जिस बातको ठीक समझता है, उसे ही करता है। फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात् महा भी आकर द्विमें समझाँव तो भी त् उससे विचलित नहीं होता। अच्छी वात है, जिसमें तुझे प्रसन्तता हो, वहीं कर। तेरी प्रसन्ततामें ही सुम्ने प्रसन्तता है। कहीं भी रह, खुलपूर्वक रह। चाहे गृहस्थी वनकर रह या चित वनकर। मैं तो तुझे कभी सुला ही नहीं सकती। भगवान् तेरा कल्याण करें। किन्दु तुझे जाना हो तो सुझसे विना ही कहें मत जाना। सुझे पहिलेसे मूचना दे देता।

महाप्रमुने इस प्रकार मातासे अनुमति लेकर उनकी चरण-बग्दना भी और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे—'माता ! तुमसे में ऐसी ही आशा करता था, तुमने योग्य माताके अनुकूल ही बतीय किया है । मैं इस बातका तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, कि तुमसे विना कहे नहीं जाऊँगा । किस दिन जाना होगा, उससे पहिले ही तुम्हें स्चित कर दूँगा ।' इस प्रकार प्रमुने माताको तो समझा-सुझाकर उससे आजा ले ली । विष्णुप्रियाको समझाना योदा कठिन था । वह अवतक अपने पित्रगृहमें थीं । इसलिये उनके सामने यह प्रश्न उठा ही नहीं था । प्रमुक्ते संन्यास प्रहण करनेकी बात सम्पूर्ण नवहीपनगर्स्से कैल गयी थो । विष्णुप्रियाने भी अपने पिताके घरमें ही यह बात सुनी । उसी समय वह अपने पिताके घरसे पतिदेवके यहाँ आ गयीं ।

## विष्णुप्रिया और गौरहरि

यस्यातुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र-लीलाऽचलोकपरिरम्मणरासगोष्ठ्याम्। नीताःस्म नः क्षणमिव क्षणदा यिना तं गोप्यः कयं न्यतितरेम तमो दुरन्तम्॥

(भाग•१•। १९। २९)

पितृगृहसे जिस दिन विष्णुप्रिया पितगृहमें आयी थी उस दिन प्रभु भक्तोंके साथ कुछ देरमें गंगाजीसे छोटे थे। आते ही भक्तोंके सहित प्रभुने भोजन किया। भोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने स्थानोंको चले गये। प्रभु भी अपने शयन-गृहमें जाकर शय्यापर लेट गये।

इधर विष्णुप्रियाका हृदय धन्-धन् कर रहा था। उनके हृदयसागरमें मानों चिन्ता और शोकका बनण्डर-सा उठ रहा था। एकके बाद एक विचार आते और उनकी स्पृतिपात्रसे विष्णुप्रिया क गोपियाँ परस्परमें कह रही हैं—'हा! जिन श्रीकृष्णके लेडके

क नागवा परायस्य कह रहा ह—हा ! । वान श्राहुण्यक रायस्य साथ विले हुए सुन्दर मन्द-मन्द हास्त्युक सोहर सुनको देखका शौर उनके सुमधुर धचनौंको सुनकर तथा लीलाके सहित हरिल कटाएँसे उनकी मन्द-मन्द चिववन और प्रेमाण्डिनोद्दारा रास-प्रीहामें हमने यहुत-सी यही-बही निवाएँ एक स्वचके समान दिवार्स, ऐसे प्रपने प्यारे श्रीकृष्णके विना हम इस दुस्सह विरहजन्य दुःखको कैसे सहन कर

सर्वेगी ? इसका सहनकरना तो अश्यन्त ही कठिन है ।

विष्णप्रिया और गीरहरि ४१५ कॉॅंपने लगती । ऐसी दशामें भूख-प्यासका क्या काम ! मानों भूख-प्यास तो शोक और चिन्ताके भयसे अपना स्थान परित्याग करके भाग गयी थी । प्रात:काल्से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया या। पतिके निकट विना कुछ प्रसाद पाये जाना अनुचित समझकर उन्होंने प्रमुके उच्छिए पात्रोंमेंसे दो-चार मास अनिच्छा-पूर्वक माताके आग्रहसे खा लिये । उनके मुखर्मे अन्न भीतर जाता ही नहीं था। जैसे-तैसे कुछ खा-पीकर वे धीरे-धीरे पतिदेवकी शय्याके समीप पहुँची । उस समय प्रमुको कुछ निदा-सी आ गयी थी । दुग्धके स्वच्छ और सुन्दर झागोंके समान सुकोमळ गरेके ऊपर बहुत ही सफेद बल बिछा हुआ था। दो झालरदार स्वच्छ सफेद कोमल तकिये प्रभक्षे सिरहाने रखे हुए ये। एक बाँह तकियेके ऊपर रक्खी थी । उसपर प्रमुका सिर रक्खा हुआ या । कमलके समान दोनों बद्दे-चड़े नेत्र मुँदे हुए ये । उनके मुखके जपर धुँघराठी काठी-काठी ठटें छिटक रही थीं। मानों मकरन्दके छाछची मच मधुपोंकी काली-काछी पंक्तियाँ एक-दूसरे-का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख-क्षपछकी गन-मोहक मधुरिमा-का प्रेमपूर्वक पान कर रही हों। अर्धनिद्रित समयके प्रमुक्ते

श्रीमुखकी शोमाको देखकर विष्णुप्रियाजी ठिठक गर्या। योड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्वचनीय अनुपम आननकी अङ्गत आमाको निहारती रहीं । उनकी अधीरता अधिकाधिक बदती ही जाती थी। धीरेसे वे प्रभुको पैरोंके सभीप वैठ गयी और अपने कोमल करोंसे शनै:-शनै: प्रमुक्ते पाद-पद्मोंके तलवों-

सुकुमारताको देखकर विष्णुप्रियाका इदय फटने लगा। वे सोच **उर्गी**—'हाय ! प्राणप्यारे इन सुकोमल चरणोंसे कण्टकाकीण पृष्वीपर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सर्केंगे ! तपाये हुए सुवर्णवे रंगके समान यह राजकुमारका-सा सुकुमार शरीर सन्यासके कंठीर नियमोंका पालन कैसे कर सकेगा ?' इन विचारोंके आते ही विष्णु-प्रियाजीके नेत्रोंसे मोतियोंके समान अधुविन्दु झड्ने छगे। चरणोंमें गर्म विन्दुओं के स्पर्श होनेसे प्रमु चौंक उठे और तकियेसे थोड़ा सिर वठाकर उन्होंने अपने पैरोंकी ओर निहारा । सामने विष्णुप्रियाको देखकर प्रमु थोड़े उठ-से पड़े । आधे लेटे-ही-लेटे प्रमुने कहा---'तुम रो क्यों रही हो ? इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो ? तुन्हें

यह हो क्या गया है ? रोते-रोते अत्यन्त क्षीणखरमें सुबक्तियाँ भरते हुए विष्णु-प्रियाजीने कहा-अपने भाग्यको रो रही हूँ, कि विधाताने मुझे इतनी सीमाग्यशालिनी क्यों बनाया ?'

प्रमुने कुछ प्रेमनिस्मित अधीरता-सी प्रकट करते हुए कहा-'बात तो बताती नहीं, वैसे ही सुविकयाँ भर रही हो। माद्रम

मी तो होना चाहिये क्या बात है ? उसी प्रकार रोते-रोते विष्णुप्रियाजी बोर्स्टो—'र्मेंने सुना है आप घर-बार छोदकर संन्यासी होंगे, हम सबको छोदकर

चले जायँगे।"

प्रमुने हँसते हुए कहा—'तुमसे यह बे-सिर-पैरकी वात कही किसने ?'

विष्णुप्रियाजीने अपनी वातपर कुछ जोर देते हुए और अपना खेह-अधिकार जताते हुए कहा—-'किसीने भी क्यों न कही हो। आप बतलाइये क्या यह बात ठीक नहीं है !'

प्रमुने मुस्कराते हुए कहा-- 'हाँ, कुछ-कुछ ठीक है !'

विष्णुप्रियाजीपर मानों थज गिर पड़ा, वे अधीर होकर प्रमुक्ते चरणों में गिर पड़ी और फ्रट-फ्रटकर रोने छगी । प्रमुने उंन्हें प्रेमपूर्वक हाथका सहारा देते हुए उठाया और प्रेमपूर्वक आछङ्गन करते हुए वे बोले—'तभी तो मैं तुमसे कोई बात कहता नहीं । ग्रम एकदम अधीर हो जाती हो।'

हाय ! उस समयकी विष्णुप्रियाजीकी मनोवेदनाका अनुभव कीन कर सकता है ! उनके दोनों नेजोंसे निरन्तर अधु प्रवाहित हो रहे थे, उसी वेदनाके आवेदामें रोते-रोते उन्होंने कहा— 'प्राणनाय ! मुझ दुखियाको सर्वथा निराष्ट्रय बनाकर आप क्या सचसुन चले जायेंगे ! क्या इस भाग्यहीना अवलाको अनापिनी ही बना जायेंगे ! हाय ! मुझे अपने सौमाय-सुखका बहा मारी गर्व था । ऐसे त्रैलेक्य-सुन्दर जगद्दन्य अपने प्राण-प्यारे पतिको पाकर में अपनेको सर्वश्रेष्ठ सौमायकालिनी समझती थी । जिसके रूप-लावण्यको देखकर खर्गकी अपसराएँ भी मुझसे ईप्या करती थीं । जनदीयकी नारियाँ जिस मेरे सौमाय-सुखकी

सदा मूरि-मूरि प्रशंसा किया करती थी, वे ही काटान्तरमें मुद्रे मारयद्दीन-सी द्वार-द्वार मटकते देखकर मेरी दशापर दया प्रकट करेंगी। में अनाषिनी अब किसकी शरणमें जाऊँगी! मेरी जीवन-नौकाका खोंड अब कीन अपने हाथमें लेकर खेंडेगा! पति दी जियोंका एकमात्र आध्रय-स्थान है, पतिके बिना जियोंकी और दसरी गति हो ही क्या सकती है!

प्रमुने विष्णुप्रियाजीको समझाते हुए कहा — देखो, संमार-में सभी जीव प्रारच्यकमोंके अधीन हैं। जितने दिनतक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है, वह उतने ही दिनतक उसके साथ रह सकता है। सबके आध्ययदाता तो वे ही श्रीहरि हैं। तुम श्रीकृष्णका सदा चिन्तन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जानेका

तनिक भी दुःख न होगा।

रोते-रोते विष्णुप्रियाजीने कहा— 'देव । आपके अतिरिक्त कोई दूसरे श्रीकृष्ण हैं, इसे मैं आजतक जानती ही नहीं और न आगे जाननेकी ही इच्छा है। मेरे तो ईचर, हरि और परमात्मा जो भी कुछ हैं, आप ही हैं । आपके श्रीवरणोंके चिन्तनेक अतिरिक्त दूसरा चिन्तनीय पदार्थ मेरी दृष्टिम हैं ही नहीं । मैं आपकी चरण-सेवाम हो अपना जीवन वितान हो और

मुझे किसी प्रकारके संसारी मुखकी इच्छा नहीं है !' प्रमुचे कुछ अधीरता प्रकट करते हुए कहा—'प्रिये ! मैं सदासे तुम्हारा हूँ और सदा तुम्हारा रहूँगा। तुम्हारा यह निःसार्य प्रेम कभी मुछाया जा सकता है ! कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो तुम-जैसी सर्वगुणसम्पन्ना जीवनकी सहचरीका परित्याग करने-की मनमें रूच्छा भी करेगा, किन्तु विष्णुप्रिये ! मैं सत्य-सत्य कहता हूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है ! जीवोंका दु:ख अब मुझसे देखा नहीं जा सकता । मैं संसारी होकर और घरमें रहकर जीवोंका उत्तना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। जीवोंके छिये मुझे शरीरसे सुम्हारा खाग करना ही होगा । मनसे तो पुम्हारा प्रेम कभी मुछाया ही नहीं जा सकता। तुम निरन्तर विष्णु-चिन्तन करती हुई अपने नामको सार्यक बनाओ और अपने जीवन-को सक्छ करी ।

बहुत ही अधीर-खरमें विष्णुप्तियाजीने कहा—'मेरे देवता! यदि जीवोंके कल्याणों में ही बाधकरूप हूँ तो में आपके श्री-चरणोंका स्पर्श करके कहती हूँ, कि मैं सदा अपने पितृगृहमें ही रहा करूँगी । जब कभी आप गंगा-जानको जाया करेंगे, तो कहीं से छिपकर दर्शन कर छिया करूँगी । माताको तो कम-से-कम आधार रहेगा । खैर, में तो अपने इदयको वज्ञ बनाकर इस पहाइ-जैसे दु:खको सहन भी कर छूँ, किन्तु उन वृद्धा माताकी क्या दशा होगी ! उनके तो आगे-पीछे कोई नहीं है । उनका जीवन तो एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है । वे आपके बिना जीवित न रह सर्वेगी । निश्चय ही वे आरमधात करके अपने प्राणोंको गँवा देंगी ।

प्रशने कुछ हैंचे द्वए कण्डसे रुक-रुककर कहा-'सबके आगे-पीछे ये ही श्रीहरि हैं। उनके सिवाय प्राणियोंका दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता । प्राणियात्रके आश्रय वे ही हैं। वनके स्मरणसे समीका कल्याण होगा । प्रिये ! मैं विवश हूँ, मुझे नवदीपको परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा। संन्यासके सित्राय मुझे दूसरे किसी काममें मुख नहीं । तुम सदासे मुझे सुखी बनानेकी ही चेष्टा करती रही हो । तुमने मेरी प्रसन्तताके निमित्त अपने सभी सुखोंका परियाग किया है । जिस बातमें मैं प्रसन्न रह सकूँ, तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो। अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो ! यदि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ रहनेका आग्रह करोगी तो मुझे सख न मिल सकेगा । रही माताकी बात. सो उनसे तो मैं अनुमति ले भी चुका और उन्होंने मुझे संन्यासके निमित्त आझा देभी दी। क्षत्र तुमसे ही अनुमति छेनी और रोय रही है । मुझे पूर्ण आशा है, तुम भी मेरे इस जाम काममें बाधा उपस्थित न करके प्रसम्रता-

पूर्वक अनुमति दे दोगी।'

कठोर हृदय करके और अपने दुःखके आवेगको बङ्गूर्वक रोकते हुए विष्णुप्रियाने कहा—'यदि माताने आपको संन्यासकी आज देदी है, तो में आपके कामगें रोखा न अटकाऊँगी। आपकी मसजतामें ही मेरी प्रसन्तत है। आप जिस दक्षामें भी रह-कर प्रसन्त हैं वही मुझे खीकार है, किन्तु प्राणेशर । मुझे हृदयसे न मुझाइयेगा। आपके श्रीवरणोंका निरन्तर प्यान बना रहे ऐसा

आशीर्वाद मुझे और देते जाइयेगा । प्रस्वतापूर्वक तो कैसे कहूँ, किन्तु आपकी प्रसन्नताके सम्मुख मुझे सब कुछ स्वीकार है । आप समर्य हैं, मेरे स्वायी हैं, खतन्त्र हैं और पतितोंके उद्घारक हैं। में तो आपके चरणोंकी दासी हूँ। स्वामीके मुखके निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है। किन्तु मेरा स्वरण बना रहे, यही प्रार्थना है।

प्रसुने प्रियाजीको प्रेमपूर्वक आर्छिंगल करते हुए कहा— 'धन्य है, तुमने एक चीरपक्षीके समान ही यह बात कही है । इतना साहस सुम-जैसी पतिपरायणा सती-साच्ची खियाँ ही कर सकती हैं। तुम सदा मेरे हृदयमें बनी रहोगी और अभी मैं जाता थोड़े ही हूँ। जब बाना होगा तब बताऊँगा।' इस प्रकार प्रेमकी वार्ते करते-करते ही वह सम्पूर्ण राज्ञि बीत गयी। प्रात:-काळ प्रस उठकर नित्यकर्मके छिये च्छे गये।



# परम सहदय निमाईकी निर्दयता

यद्मदिषि कठोराणि सृद्गि कुसुमादिष। स्रोकोत्तराणां चैतांसि को हि विवातुर्माश्र्यरः॥॥ (उत्तरसमय० वृत्तीयाङ्ग ११७।२१)

पता नहीं, भगवान्ने विषमताम ही महानता छिपा रखी है क्या ? 'महतो महीयान्' भगवान् 'अणोरणीयान्' भी कहे जाते हैं। निराकार होनेपर भी प्रभु साकार-से दीखते हैं। अकर्ता होते हुए भी सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रज्यके एकमात्र कारण ये ही कहे जाते हैं। अजन्मा होनेपर भी उनके शाखों में जन्म कहे और सुने जाते हैं। इस प्रकारकी विपमतामें ही तो

कहीं ईश्वरता छिपी हुई नहीं रहती ! नहापुरुषोंके जीवनमें भी सदा ऐसी ही विपमता देखनेमें आती है । मर्पादापुरुषोत्तम मगनान् श्रीराम-के सम्पूर्ण चरित्रको पढ़ जाइये, उसमें स्थान-स्थानपर भारी विपमता ही मरी हुई मिलेगी । श्रीमदानायण विपमताका भारी भण्डार ही हैं !

असन्त सुकुमार होनेपर भी राम अयद्भर राक्षसोंका बात-की-बातमें वध कर डाटते हैं। तपक्षी होते हुए भी धनुष-बाणको हायसे नहीं छोड़ते। मैत्री करनेपर भी सुग्रीवको अय दिखाते हैं।

७ इन महारमाओंके हृद्य बक्कते भी अधिक कठोर और पुष्पीते भी अधिक कोमल होते हैं, ऐते इन असाधारण क्षेत्रीसर महापुरपींके परितांको जाननेमें कीन प्रस्त समये हो सकता है हैं

सम्पूर्ण जीवन ही उनका विषमतामयं है। जो राम अपनी माताओंको प्राणोंसे भी प्यारे थे, जो पिताकी आज्ञाको कभी नहीं टाइते थे, जिनका कोमलहृदय किसीको दुखी देख ही नहीं सकता था, वे ही वन जाते समय इतने कठोर हो गये, कि उनपर माताके वाक्य-वाणोंका, उनके अविरत बहते हुए अप्रओंका, पिताकी दीनतासे की हुई प्रार्थनाका, विल्खते हुए नगरवासियोंके करुण-ऋन्दनका, तपस्वी और ऋत्विज वृद्ध माहाणींके इसके समान इवेत बालोंवाली दुहाईका, राजकर्मचारी और सगवान् वशिष्ठकी भाँति-भाँतिकी नगरमें रहनेवाछी युक्तियोंका त्रनिक भी असर नहीं पड़ा। वे सभीको रोते-विलखते छोडकर. समीको शोक-सागरमें इबाकर अपने हृदयको बजरे भी अधिक कठोर बनाकर बनके लिये चले ही गये । इससे उनकी कठोरताका परिचय मिलता है ।

सीतामाताक हरणके समयके उनके कोधको पढ़कार कलेजा काँपने छगता है, मानों वे अपनी प्राणध्यारी प्रियाके पिछे सम्पूर्ण विश्व-महाण्डको वात-की-बातमें अपने अमोव बाणोंसे नष्ट ही कर डालेंगे । स्कटिक-शिलापर बैठकर अपनी प्रियाके लिये उनकी अधीरताको सुनकर पापाण भी पिछल गये थे । छक्कापर चढ़ाईके पूर्व, हन्मालुके बानेपर सीताजीके लिये वे कितने ज्याकुळ-से दिलायी पहते थे ! उनकी छोटी-छोटी बातों-को समरण करके रोते रहते थे । उस समय कौन नहीं समझता या, कि सीताको पाते ही थे एकदम उन्हें मलेसे लगाकर खूव

#### 

किन्तु राजणके वधके अनन्तर उनका रंग ही पटट गया। सीताके सामने आनेपर उन्होंने जैसी कठोर, कड़ी और अकपनीय बातें कह डाटी, उन्हें सुनकर कौन उन्हें सहदय और प्रेमी कह सकता है! यथार्थमें देखा जाय तो यही उनकी महानताका बोतक है। जिसे हम प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते हैं यदि उसके परित्याग करनेका समय देवाद आंकर उपस्थित हो जाय, तो वात-की-वातमें हँसते हुए उसे ध्याग देना इसीका नाम तो प्यार्थ प्रेम है। जो इहताके साथ 'स्वीकार' करनेकी सामर्थ्य एखती है

रुदन न करेंगे और उन्हें प्रेमपूर्वक अपनी अंकरें न विठा हेंगे।

तो बात-की-बातमें हँसते हुए उसे त्याग देना इसीका नाम तो यपार्ष प्रम है । जो इइताके साथ 'स्वीकार' करनेकी सामर्प्य रखता है उसमें त्यागकी भी उतनी ही अधिक राक्ति होनी चाहिये । भक्तोंके साथ महाप्रमुका ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर कोई स्वप्रमें भी इस बातका अनुमान नहीं कर सकता था, कि ये एक

दिन इन सबको त्यागकर भी चले जायँगे। वे भक्तोंसे हृदय खोळकर मिळते। भक्तोंके प्राणोंके साथ अपने प्राणोंको मिळा देते। जनके आर्टिंगनमें, नृत्यमें, नगर-अमणमें, ऐबंदेमें, मक्तोंके साय

मोजनमें सर्वत्र ओतप्रोतभावते प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता। विष्णुप्रिया-जी समझती याँ पतिदेव मुझचे ही अरयधिक केह करते हैं, वे मेरे प्रेमपाशमें रहतासे वैंचे हुए हैं। माता समझती याँ निमाई मुझे छोड़ कर कहाँ जा ही नहीं सकता। उसे मेरे विना एक दिन भी तो कहीं रहना अच्छा ही नहीं स्थात। इसरेक हायसे मोजन करनेमें उसका पेट ही नहीं मरता। जबतक मेरे हायसे कुछ

नहीं खा टेता तबतक उसकी तृप्ति ही नहीं होती ! इस प्रकार

सभी प्रमुको अपने प्रेमकी रुजुमें दहताके साथ वँघा हुआ समक्षते थे। किन्तु वे महापुरुप थे। उनके लिये यह सब लीला थी। उनका कीन प्रिय और कीन अग्निय थे तो चराचर विश्वमें अपने प्यारे प्रेमका ही दर्शन करते थे। प्रेम ही उनका आराध्य-देव था। प्राणियोंकी सकल-स्रतसे उनका अनुसल नहीं था, वे तो प्रेमके पुजारी थे। पुजारी क्या थे, प्रेमक्षरूप ही थे। उन्होंने एकदम संन्यास लेनेका निश्चय कर लिया। सभीको अपनी-अपनी म्लका अनुमव होने लगा। आजतक जिसे हम केवल अपना ही समझते थे, वह तो प्राणिमात्रका प्रिय निकला। उसपर हमारे ही समाल सभी प्राणियोंका समानभावसे अधिकार है, सभी उसके द्वारा प्रेमपीयूष पाकर प्रसन्ध हो सकते हैं।

महाप्रभुक्ते संन्यास लेनेका समाचार सम्पूर्ण नवहीप-नगरमें फैल गया। बहुत-से लोग प्रमुक्ते दर्शनोंके लिये आने लगे। महाप्रमु अब मक्कोंके सहित संकीर्तनमें सम्मिलित नहीं होते थे। मक्तगण स्वयं ही मिलकर संकीर्तन करते और प्रात:-सायं प्रमुक्ते दर्शनोंके लिये उनके घरपर आया करते थे।

जिस दिन महामहिम श्रीस्वामी केशव भारती प्रमुके वर आये ये उसी दिन प्रमुने संन्यास केनेकी तिथि निश्चित कर डी थी। उस समय सूर्य दक्षिणायन ये। दक्षिणायन-सूर्यमें ग्रुम संस्कार और इस प्रकारके वैदिक कृत्य और खनुष्ठान नष्टी किये जाते इसिंज्ये प्रमु उत्तरायण-सूर्य होनेकी प्रतीक्षा करने डमें। समय बीतते कुछ देर नहीं उगती। धीरे-धीरे मकोंको

#### ४२६ श्रीश्रीचैत्रश्य-सरितावसी २

समय सन्तिकट आ पहुँचा । प्रभुने नित्यानन्दजीको गृह-परित्याग करनेवाली तिथिकी सूचना दे दी और उनसे आप्रहर्प्यक कह दिया---'हमारी माता, हमारे मौसा चन्द्रशेखर आचार्य, गदाधर, मुकुन्द और ब्रह्मानन्द इन पाँचोंको छोड़कर आप और किसीको

तथा प्रभुक्ते सम्बन्धियोंको शोक-सागरमें दुवा देनेवाला वह

भी इस बातको न बतायें !' नित्यानन्दजी तो इनके स्वरूप ही थे। उन्होंने इनकी आज्ञा शिरोधार्य की और दुखी होकर उस भाग्यहीन दिनकी प्रतीक्षा करने छगे ।

महाप्रमुक्ते लिये बाजका ही दिन नवद्वीपमें अन्तिम दिन है । कल अब गौरहरि न तो निमाई पण्डित रहेंगे और न शची-पुत्र । वे अकेली विष्णुप्रियाके पति न रहकर प्राणिनात्रके प्रिय हो जायँगे। कल वे मक्तोंके ही वन्दंनीय न होकर जगत्-यन्दनीय वन जायँगे । किसीको क्या पता था, कि अब नवद्वीपं निदियानागरसे शून्य बन जायगा है

प्रात:काल हुआ, प्रमु नित्यकर्मसे निवृत्त होकर मकाँके साप श्रीवास पण्डितके घर चले गये। वहाँ सभी भक्त क्षाकर एकत्रित हुए । समीने प्रमुके साथ निङक्त संकीर्तन किया । फिर मक्तोंको साथ लेकर प्रभु गंगाकिनारे चले गये और वहाँ बहुत देरतक श्रीकृष्ण-कथाका रसास्वादन करते रहे । अनन्तर सभी भर्कोन के समृहके सहित अपने घरपर आये। न जाने उस दिन सभीके

इदर्यों में कैसी एक अपूर्व-सी प्रेरणा हुई कि उस रात्रिमें प्रमुके प्रायः सभी अन्तरंग मक्त आकर एकत्रित हो गये । खोळ वेचने- वाले श्रीधर कहींसे थोड़ा चिउरा लेकर आये और बड़े ही प्रेमसे आकर प्रमुके चरणोंमें उसे मेंट किया। अपने अकिञ्चन भक्तका अन्तिम समयमें ऐसा अपूर्व उपहार पाकर प्रमु परम प्रसन हुए और हँसते हुए कड़ने छने--'श्रीधर ! ये ऐसे सुन्दर चित्ररा तुम कहाँसे ले आये !' इतना कहकर प्रमुने उन्हें माताको दिया। उसी समय एक भक्त बहुत-सा दूच हे आया । प्रमु दूधको देखते ही खिलखिलाकर हैंस पंड और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे- 'श्रीधर ! तम बड़े श्रम महर्तमें चिउरा लेकर चले थे. लो दूध भी आ गया।' यह कहकर प्रमुने माताको चिउराकी खीर बनानेको कहा। भाताने जल्दीसे भोजन बनाया, प्रभुने भक्ती-के सहित महाभागवत श्रीधरके छाये हुए चिउरेकी खीर खायी। वही उनका नवहोपमें शचीमाताक हाथका अन्तिम भोजन था। मोजनके अनन्तर सभी मक्त अपने-अपने वरोंको चले गये । महाप्रमुजी भी अपने शयन-गृहमें जाकर लेट गये ।

वियोगजन्य दुःखकी आशंकाले भयमीता हिरणीकी माँति हरतै-इरते विष्णुप्रियाने प्रमुक्ते शयन-गृहमें प्रवेश किया। उनकी ऑखोंमेंसे निरन्तर अन्न वह रहे थे।

प्रमुने हँसते हुए कहा—'फ़िये ! मैं तुम्हारे हँसते हुए मुख कमख्को एक बार देखना चाहता हूँ । तुम एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देखो ।'

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २ ३२८ विष्णुप्रियाजी चुप ही रहीं, उन्होंने प्रमुकी बातका कुछ भी

उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु आप्रहके खरमें कहने छ्ये---'विणु-प्रिये ! तुम बोलती क्यों नहीं, क्या सोच रही हो ?

आँस् पेंछते हुए विष्णुप्रियाने कहा---'प्रभो! न जाने क्यों

आज मेरा दिल घड़क रहा है। मेरा हृदय आप-से-आप ही फटा-सा जाता है ? पता नहीं क्या बात है ?! प्रमुने बातको टालते हुए कहा—'तुम सदा सोच काती

रहती हो, उसीका यह परिणाम है । अच्छा, तुम हँस दो, देखे, अभी तुम्हारा सभी शोक-मोह दूर होता है या नहीं !'

विष्णुप्रियाजीने प्रेमपूर्ण कुछ रोषके खरमें कहा—'रहने

भी दो! तुम तो ऐसे ही मुझे बनाया करते हो। ऐसे समयमें तो तुम्हें ही हँसी आ सकती है । मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है।

फिर कैसे हँसूँ ! हँसी तो भीतरकी प्रसन्ततासे आती है। विच्युप्रियाजीको पता चठ गया, कि अवश्य ही पतिदेव क्षाज ही मुझे अनायिनी बनाकर गृह-स्याग करेंगे किन्तु उन्होंने

प्रमुके सम्मुख इस बातको प्रकट नहीं किया । वे रात्रिभर प्रमुके चरणोंको दवाती रहीं । प्रमुने मी आज उन्हें वड़े ही प्रेमके साप अनेको वार गाढ़ालिंगन कर करके परम मुखी बना दिया। किन्तु

विष्णुप्रियाको पतिके आजके इन आर्टिंगनोंमें विशेष सुखका अनुमव नहीं हुआ। जिस प्रकार स्लीपर चढ़नेवालेको उस समय माँति-माँतिकी खादिष्ठ मिठाइयाँ रुचिकर प्रतीत नहीं होती, वसी प्रकार विष्णुप्रियाको वह पतिका इतना अधिक स्मेह और अधिक पीड़ा पहुँचाने लगा ।

माताको तो पहिलेसे ही पता था, कि निमाई आज घर छोक्-कर चटा जायमा, वे दरवाजेकी चीखटपर पड़ी हुई रात्रिभर आह मती रही। विष्णुप्रिया भी प्रभुके पैरोंको पकड़े रात्रिभर ज्यों-की-त्यों वैठी रही।

माधका महीना था, जुक्रपक्षका चन्द्रमा अस्त हो जुका था। दो पड़ी रजनी शेप थी। सम्पूर्ण नगरके नर-नारी सुखकी निदामें सोये हुए थे, किन्तु महाप्रभुको नींद कहाँ, वे तो संन्यास-की उमंगमें भूख-ध्यास, सुख-निद्धा आदिको एकदम भुजये हुए थे। विष्णुप्रिया उनके पैरोंको पकड़े बैठी हुई थी। प्रभु उनसे छुटकर भाग निकलनेका सुअवसर हूँद रहे थे। माधी बड़ी प्रबद्ध है, जो होनहार होता है, वैसे ही उसके छिये साधन भी छठ जाते हैं। राजिमसकी नागी हुई विष्णुप्रियाको भींद जा गयी। वह प्रभुकी शब्यापर ही उनके चरणोंमें पड़कर सो गयी। राजिमसकी जागी हुई थी इसलिये पड़ते ही गढ़ निहाने आकर उनके उपर अपना अधिकार जमा लिया।

प्रमुने इसे ही बड़ा अच्छा सुअवसर समक्षा। बहुत ही धीरेसे प्रमुने अपने चरणोंको विष्णुप्रियाजीकी गोदमेंसे उठाया। पैरके उठाते ही विष्णुप्रियाजी कुछ हिडीं। उसी समय प्रमुने दूसरे पैरको ज्यों-का-स्यों ही उनके छातीपर रक्खा रहने दिया। योदा देरमें फिर धीरे-धीरे दूसरे भी पैरको उठाया। अबके विष्णुप्रिया-

श्रीधीचैतन्य-बरिताधरी २ 8**3**0

जीको कुछ भी पता नहीं चला। प्रभु बहुत ही धीरेसे शय्यापरसे नीचे उतरे । पासमें खुँटीपर टॅंगे हुए अपने वस्न पहिने और एक बार फिर अपनी प्राणप्यारीकी ओर दृष्टिपात किया । सामने एक क्षीण ज्योतिका दीपक टिमटिमा रहा था। मानों वह मी प्रमुके वियोगजन्य दुःखके कारण दुखी होकर रो रहा है। समान खिले हुए मुखको देखकर एक बार कुछ झिन्नके ।

दीपका मन्द-मन्द प्रकाश विष्णुप्रियाजीके मुखपर पह रहा था, इससे उनके मुखकी कान्ति और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रभु इस प्रकार गाङ निदामें पड़ी हुई अपनी प्राणप्यारीके चन्द्रमाके वे सोचने छगे---भैं इस अयोध बालिकाके ऊपर यह कैसा अनर्थ कर रहा हूँ ! इसे बिना स्चित किये हुए, इसकी बेहोशीमें में इसे सदाके लिये त्याग रहा हूँ। यह मेरा काम बड़ा ही कठोर और निन्दनीय है। फिर अपनेको सावधान करके वे सोचने छगे—'जीवोंके कल्याणके निमित्त ऐसी कठोरता मुझे करनी ही पड़ेगी। जब एक ओरसे कठोर न बनूँगा तो संसारका कल्याण कैसे होगा ! मायामें वेंधे हुए जीवोंकी स्याग-वैराग्यका पाठ कैसे पढ़ा सकूँगा है छोग मेरे इसी कार्यसे तो त्याग वैराग्यकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।' इतना सोचकर वे मन-ही-मन विण्णुप्रियाजीको आशीर्वाद देते हुए शयन-धरसे बाहर हुए। दरवाञेपर शचीमाता बेहोश-सी पड़ी रुदन कर रही यीं। उनकी आँखोंने भळा नींद कहाँ ! वे तो पुत्र-विछोहरूपी शोक-सागरमें डुविकयाँ लगा रही थीं । कभी ऊपर उछल आती और कभी फिर

जलमें इवितयों लगाने लगती । प्रसुने बेहोस पदी हुई दु:खिती माताके चरणोंमें मन-ही-मन प्रणाम वित्या । धीरेसे उनकी चरण-घूलि उठाकर मस्तकपर चढ़ाथी, फिर उनकी प्रदक्षिणा की और मन-दी-मन प्रार्थना की—-'हे माता । तुमने मेरे लिये बड़े-बड़े कष्ट चठाये । मुझे खिला-पिलाकर, पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा किया । किर भी म तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सका । माता । मैं प्रारहारा जन्म-जन्मान्तरीतक चणी रहूँगा, तुम्हारे ऋणसे कभी भी मुक्त न हो सकूँगा ।' इतना कहकर वे जल्दीसे दरवाजेके बाहर हुए और दौड़कर गङ्गा-किनारे पहुँचे ।

ये ही जाड़ेके दिन थे, जिन दिनों प्रमुक्ते अग्नज विश्वरूप घर छोड़कर गये थे ! वहीं समय या और वहीं बाट ! उस समय नाव कहाँ मिळती ! विश्वरूपजीने भी हाथोंसे तैरकर ही गङ्गाजीको पार किया या ! प्रमुने भी अपने बड़े माईके ही पणका अनुसरण करना निश्वय किया !

उन्होंने घाटपर खड़े होकर पीछे किरकर एक बार नवद्दीप-नगरीके अन्तिम दर्शन किये। वे हाथ ओड़कर गद्वद-कण्ठसे कहने छगे —'हे ताराओंसे मरी हुई रात्रि ! तु. मेरे गृह-त्यातकी साक्षी है। ओ दशों दिशाओं! तुम मुझे घरसे नाहर होता हुआ देख रही हो। हे धर्म ! तुम मेरी समी चेष्टाओंको समझनेवाले हो। मैं जीवोंके कल्याणके निमित्त घर-बार छोड़ रहा हूँ। हे विस-त्रहाण्डके पालनकर्ता। मैं अपनी बुद्धा माता और युवती पत्नीको तुम्हारे ही सहारेपर छोड़ रहा हूँ । तुम्हारा नाम विश्वमार है । तुम सभी प्राणियोंका पाठन करते हो और करते रहोंगे । इसिंडिये मैं निश्चिन्त होकर जा रहा हूँ ।' यह कहकर प्रश्चने एक बार नवदीप-नगरीको और फिर भगवती भागीरयीको प्रणाम किया और जल्दीसे गङ्गाजीक शीतक जलके बहते हुए प्रवाहमें कूद पड़े और तैरकर उस पार हुए । उसी प्रकार वे गीले वलोंसे ही कटवा (कण्टक-नगर) केशव भारतीके गङ्गा-तटवाठे आध्रमपर पहुँच गये ।

जिस निर्देय घाटने निश्वरूप और निश्वम्भर दोनों भाइगेंकों पार करके सदाके लिये ननदीपके नर-नारियोंसे पूपक् कर दिया यह भाजतक मी ननदीपमें 'निर्देय घाट' के नामसे प्रसिद्ध होकर अपनी लोक-प्रसिद्ध निर्देयताका परिचय दे रहा है।



### हाहाकार

हा नाथ रमण प्रेष्ठ कांखि कांखि महासुता। दास्यास्ते कृषणाया मे खले दर्शय रुश्निधम्॥# (श्रीमदा०१०।२०१२९)

निदामें पृषी हुई विष्णुप्रियाजीने करवट बद्धी । सहसा वे चौंक पदी और जल्दीसे उठकर बैठ गर्यी । मानों उनके उप्र चौंके मैदानमें विजली गिर पृष्ठी हो, अथवा सोते समय किसीने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो । वे भूजीन्सी, पगली-सी, वे मुस्कि-सी ऑखोंको मलती हुई चारों बोर देखने लगीं। उन्हें जागते हुए भी स्वम्कान्सा अनुमव होने लगा । वे अपने हायोंसे प्रमुक्ती राय्याको टटोलने लगीं, किन्तु अब वहाँ या ही क्या ! अपने प्राणनाधको प्रलग्धर न पाकर विष्णुप्रियाजीने जोरोंके साथ चींकार मारी और 'हा नाथ ! हा प्राण्यारे ! मुझ दु: विनीको स्म प्रकार धोखा देकर चले गये। ' यह कहते-कहते जोरोंसे मीचे

हा नाय ! हा स्मण करनेवाले ! जो हमारे प्राणींसे भी प्यारे ! ओ महापराक्रमी ! प्यारे ! तुम कहाँ हो ? कहाँ हो ? तुम्हारे वियोगसे हम मत्यन्त हो द्वीन हैं । हम आपकी दामी हैं, हमें अपने दुशैन दो !

अगावानुके शसमें सहसा शन्तर्थान हो जानेपर वियोग-दुखले
 व्याकुल हुई गोपिकाएँ रुदन कर रही हैं—

४३४ श्रीश्रीचैतम्य-वरितावली २

गिर पड़ी और ऊपरसे गिरते ही बेहुचि हो गयी। उनके करदन की ध्वनि राचीमाताके कार्योमें एड़ी। उनकी उस करण-कर्त्यनसे बेहोशी दूर हुई। वहीं एड़े-एड़े उन्होंने कहा—'बेटी! बेटी! क्या में सचमुच छुट गयी! क्या मेरा इकड़ीता बेटा मुमें घोखा देकर चछा गया! क्या वह मेरी ऑखोंका तारा निकड़कर मुझ विश्ववको इस बुद्धावस्थामें अन्धी वना गया! मेरी ऑखोंके दो तारे थे। एकके निकड़ जानेपर सोचती थी, एक ऑखसे ही काम चछा खूँगी। आज तो दूसरा भी निकड़ गया। अब मुझ

अन्धीको संसार स्ना-ही-स्ना दिखायी पड़ेगा। अब मुझ अन्धी-क्षी छाठी भौन पकड़ेगा! बेटी! विष्णुप्रिया बेहोश थी, उनके मुखर्मे-क्या निर्माह सचमुच चला गया! विष्णुप्रिया बेहोश थी, उनके मुखर्मे-से आवाज ही नहीं निकलती थी। वे सासकी बातोंको न सुनती हुई जोरोंसे रुदन करने टगीं! दुःखिनी माता उठी और लड़खड़ाती हुई प्रमुक्ते श्रयन-भवनमें पहुँची। वहाँ उसने प्रमुक्ते पलंगको स्ना देखा। विष्णुप्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थी! माताकी अधीरताका ठिकाना नहीं रहा। वे जोरोंसे रुदन करने टगी—'वेटा निर्माह द कहाँ चला गया! अरे, अपनी हस मुदी माताको इस तरह धोखा मत दे। वेटा! द कहाँ छिए गया

है ! मुझे अपनी सूरत तो दिखा जा । बेटा ! व रोज प्रातःकाछ मुझे उठकर प्रणाम किया करता था। आज मैं कितनी देरसे खड़ी हैं, उटकर प्रणाम बच्चें मही करता !' इतना कहकर माता दीवकको उटाकर बच्छे कारों और देखने छगी। मानों मेरा हाहाकार

निमाई यही कही छिपा बैठा होगा । माता परंगके नीचे देख रही थी । विद्वीनाको बार-बार टटोटती, मानों निमाई इसीमें छिप गया । मृद्धा माताके दुःखके कारण काँपते हुए हाथोंसे. दीएक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्णुवियाने पास ही वेहोश होकर गिर पद्दी और फिर उठकर चलनेको तैयार हुई और फहती जाती थी---भी तो वहीं जाऊँगी जहाँ मेरा निमाई होगा। मैं तो अपने निमाईको हुँहँगी वह यदि मिछ गया तो उसके साथ रहूँगी, नहीं तो गङ्गाजीमें कूदकर प्राण दे दूँगी।' यह कहकर वे दरवाजेकी ओर जाने छगी। विष्णुप्रियाजी भी भव होशमें आ गयीं. भीर ये भी माताके वसको पकड़कर जिस प्रकार गीके पीछे उसकी बंधिया चलती है, उसी प्रकार चलने लगी। बुद्धा माता द्वारपर मी नहीं पहुँचने पायी, कि बीचमें ही मुर्छित होकर गिर पड़ी। इतनेमें ही कुछ मक्त उपा-ज्ञान करके अमुके दर्शनोंके छिपे आ गये । द्वारपर माताको बेहोश पड़े देखकर भक्त समझ गये कि महाप्रम आज जरूर चले गये । इतनेमें ही नित्यानन्द, गदाधर, मुक्तन्द, चन्द्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी भक्त वहाँ आ गये। माताको और विष्णुत्रियाको इस प्रकार विलाप करते देखकर मक्त उन्हें माँति-माँतिसे समझा-समझाकर आश्वासन देने दगे। श्रीवासने मातासे कहा-'माता ! तुम सोच मत करो ।

तुम्हारा निमाई तुमसे जखर मिलेगा । तुम्हारा पुत्र इतना कठौर नहीं है।'

minos ( + m

## श्रीश्री<del>चैतन्य-चरितावल</del>ो २

ક્રફ્ઇ

माता संज्ञा-शून्य-सी पड़ी हुई थी । नित्यानन्दजीने माताको अपने हापोंसे उठाया । उनके सम्पूर्ण शरीरमें लगी हुई घूलिको अपने बक्षसे पोंछा और उसे घेर्य दिलाते हुए वे कहने लगे— भाता । तुम इतना शोक मत करो । हमारा हृदय फटा जाता

है। इम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। इम तुमसे शएषप्वेक कहते हैं। तुम्हारा निमाई जहाँ भी कही होगा, बहीसे लाकर हम उसे तमसे मिला देंगे। इस कामी जाने हैं।' निस्तानस्टरीकी बात

है। तुम्हारा निमाइ जहां भी कहां हागा, बहास काकर हम उस तुमसे मिळा देंगे। हम अभी जाते हैं।' नित्यानन्दजीकी बात सुनकर माताने कुछ धैर्य धारण किया। उन्होंने रोते-रोते कहा—-'केटा! मैं निमाईके बिना जीवित न रह सकूँगी। द कहाँसे भी उसे डूँडकर के आ। नहीं तो मैं विप खाकर या गङ्गा-जीमें कुदकर अपने प्राणींको परित्याग कर दूँगी।'

नित्यानन्द्रजीने कहा---'भाँ ! इस प्रकारके तुन्हारे रूदनको देखकर हमारी छाती फटती है । तुम धेर्य धरो । हम अभी जाते हैं ।' यह कहकर नित्यानन्द्रजीने श्रीवास पण्डितको ते माता तथा विच्युप्रियाजीकी देख-रेखके छिये वहीं छोड़ा । वे

भाता तथा विच्युप्रियोजाको दख-रखक छिप वहा छात्र। न जानते ये कि प्रमु कटवा (कण्टक-नगर) में स्वाभी केशव भारतीसे संन्यास छेनेकी बात कह रहे थे, अतः नित्वानग्दणी अपने साथ वकेश्वर, गदाधर, मुकुन्द और चन्द्रशेखर आचार्यको ( टेकर गङ्गा-पार करके कटवाकी ही और चछ पड़े \*।



🤊 आगेफी पुषय जीलाबाँके लिये तीसरा खपड देखनेकी प्रार्थना है ।





